काञ्चमाला ३२. कृष्णानन्दविरचितं सहदयानन्दम्। 015,1KR1,120 मूल्यं १० आणकाः।

O15,1KR1,1 1263 G0 Kyishnanand Sahai Jayanandam 1263 015,1KR1,1

1263

### SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR (LIBRARY) JANGAMAWADIMATH, VARANASI

Please return this volume on or before the date last stamped Overdue volume will be charged 1/- per day.

|  | C |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |



### KÂVYAMÂLÂ. 32.

THE

# SAHRIDAYÂNANDA

OF

### KRISHNÂNANDA.

EDITED BY

MAHÂMAHOPÂDHYÂYA PAŅŅIT DURGÂPRASÂD

WÂSUDEV LAXMAŅ S'ÂSTRÎ PAŅS'ÎKAR.

Third Revised Edition.

PUBLISHED BY

PÂNDURANG JÂWAJÎ,

PROPRIETOR OF THE 'NIRNAYA SAGAR' PRESS,

1930.

Price 10 Annas.

# 015, LKR1, 1

### [ All rights reserved by the publisher. ]

Publisher:—Pandurang Jawaji, at the 'Nirnaya Sagar' Press, Peinter:—Ramchandra Yesu Shedge, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

SRI JAGADSURU VIBHWARADWA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.
Jangamused Math, VARANASI,
Acc. No. 1080

#### काव्यमाला ३२.

### कुष्णानन्दविरचितं

# सहद्यानन्दम्।

जयपुरमहाराजाश्रितेन पण्डितव्रजलालस्तुना महामहोपाध्याय-पण्डितदुर्गात्रसादेन, सुम्वापुरवासिपणशीकरोपाह्वय-लक्ष्मणात्मजवासुदेवशर्मणा च संशोधितम्।

( तृतीयावृत्तिः । )

तच

**मुस्ब**य्यां

पाण्डुरङ्ग जावजी

इत्येतैः स्वीये निर्णयसागराख्ययत्राख्ये मुद्र्यित्वा प्रकाशितम् ।

शाकः १८५२, खिलाब्दः १९३%.

मूल्यं १० आणकाः।

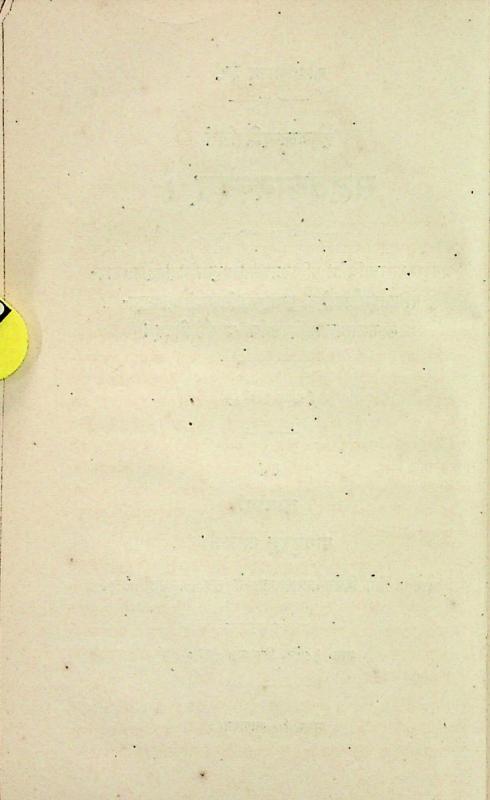



वैदमीं किविभ्रमजन्मभूमिः किपज्ञलकुकुमुदिनीकलानिधिः सांधिविप्रहिको महापात्रः श्रीकृष्णानन्द्रमहाकविः किस्मन्काले समुत्पन्न इति न ज्ञायते । परं चन्द्रशेखरकविस्नोर्विश्वनाथात्राचीनस्तद्रज्ञवन्धी चेति निर्विकल्पमवसीयते । यतो विश्वनाथरचितसाहिखद्र्पणस्याष्ट्रमपरिच्छेदे 'सूचीमुखेन सकुदेव कृतव्रणस्त्वम्—' इति सहृद्यानन्द्रस्यश्लोक उदाहृतः । अथास्य विश्वनाथस्य च सांधिविप्रहिक—महापात्रेति विशेषणद्वयं
समानम् । तत्र सांधिविप्रहिक इति राज्याधिकारिस्चकः पद्विशेषः । संधिविप्रहे भवः
सांधिविप्रहिकः । एतत्पदं व्राह्मणादिसाधारणम्, न व्राह्मणमात्रविषयकम् । तथाहि—
'तन्मातुलेन तद्रोषाद्वीरनाथेन योगिना । सांधिविप्रहिकेनाथ स स्वेनेव न्यग्रह्मत ॥' इति
राजतरिक्षणी ६१९९९ । '—लिखितं संधिविप्रहाधिकृतदिवर-पतिवत्रमिटना ॥' इति
इण्डियन् आण्टिकेरी १५१९८८५ । अत्र दिवर इति कायस्थस्य पर्यायान्तरम् । 'विना
मयं विना मांसं परस्वहरणं विना । विना परापकारेण दिविरो दिवि रोदिति ॥' इति
लक्ष्यान्तरं च । महापात्र इति राजमित्रसंज्ञान्तरिति केचित् । तत्र । सर्वप्रधानाधिकारमाजः सांधिविप्रहिक इति कथनानौचित्यात् । व्राह्मणसंज्ञानन्तरिन्यरे । सामान्योपनामान्तरिनतितरे । अयं च जगनाथपुर्यामासीत् । एतिन्निर्मितस्य सहृद्यानन्दकाच्यस्य तत्र प्रसिद्धिरप्यास्ते ।

अमुष्य कान्यरत्नस्योत्कललिपिसमुल्लसितं स्थलविशेषे सिटप्पणीकं सपादवर्षशतोद्यक्कित-मिनोपलक्ष्यमाणमेकं तालपत्रपुस्तकं भगवतः श्रीजगदीश्वरस्यार्चकान्मदनमोहनच्छात्र-शिरोमणेरासाय तत्प्रतिरूपकं देवाक्षरैः संपाय च श्रीमन्तो विद्वन्मुकुटमणयो रायपुरीय-हायस्कूळ्पाठकसत्तमाः सुगृहीतनामधेयाः 'वामन दाजी ओक' इलाख्या महाशयवर्याः कान्यमालार्थमस्मभ्यं दत्तवन्त इति तेषां सौजन्यामृततरिक्षतान्तःकरणानामन्तर्वाणिवरे-ण्यानामुपकारं सप्रश्रयमुररीकुमेहे ।

अथैतत्कविप्रणीता काचन नैषधीयचरितटीका वर्तत इति तत्रखेभ्यः श्रूयते । पर-मद्याविष सा छोचनगोचरतां नागता । एवं सति नैषधीयचरितकर्तुः श्रीश्रीहर्षकवेरवी-चीनः साहिखदर्पणप्रणेतुः प्राचीनोऽयं कृष्णानन्दकविरिति परिणमति ।

## काव्यमाला।

### महाकविश्रीकृष्णानन्दप्रणीतं सहृदयानन्दम् ।

प्रथमः सर्गः ।

यदिन्द्रियाणां विषयत्वमेति छोकेषु यत्तत्त्वमतीन्द्रयं च। क्रुत्ख्वस्य तस्य प्रतिपत्तिहेतुर्वाग्देवता सा मिय संनिधत्ताम् ॥ १ ॥ दैत्येन्द्रमेकं करजैरनेकैर्विदारयन्त्रीडमिव प्रपन्नः। खच्छेषु मुक्तेष्वनुविम्बदम्भात्कुर्वन्ननेकं जयतां नृसिंहः ॥ २ ॥ दोषोदये तोषमपि प्रपन्नः खळस्तुळामेति न कौशिकस्य । पूर्वस्य सर्वत्र विपक्षतास्ति निसर्गतोऽन्यस्य सपक्षतेव ॥ ३ ॥ धात्रा खळानां च सतां च किंचिद्विवेचनार्थं कियते न चिह्नम् । परस्य दोषेषु गुणेषु चामी प्रमोदलामात्रकटीमवन्ति ॥ ४ ॥ प्रबस्य काव्यस्य च नूतनस्य तुल्यः स्वभावः प्रतिभासते मे । मृजामिरेते निपुणैः कृतामिः समश्रुवाते हि गुणान्तराणि ॥ ५ ॥ ता एव नूनं सफलोदयाः स्युर्मुक्ताः प्रसन्नाः कविसूक्तयश्च । गुणोपपत्त्या कमनीयगुम्फाः कंण्ठे सतां याः पदमाप्रुवन्ति ॥ ६ ॥ अत्रेतिवृत्ते रचितप्रबन्धे कुद्धो मुधा मास्तु कविः पुराणः । न स्पर्धया व्योम्नि सहस्रधाम्नः खद्योतकः खां चुतिमातनोति ॥ ७ ॥ आसीदसीम्रा सहजेन धामा निषिद्धशत्रुनिषधेष्वधीशः। अनन्यसाघारणवीरसेनं यं वीरसेनं सुघियो वदन्ति ॥ ८॥ मध्यंदिने म्लायति कृष्णवर्ता दिनावसाने रविरस्तमेति । यस्य प्रतापः प्रतिपार्थिवानां दिवानिशं दुर्विषहो बमूव ॥ ९ ॥

शरित्रशानाथमरीचिगौरौर्विसृत्वरैर्यस्य यशःप्रवाहैः । प्रक्षाल्यमानेऽपि जगत्यरीणां मलीमसान्येव मुखान्यभूवन् ॥ १० ॥ युगान्तवातैस्तरलीकृतोर्मिर्वेलामतिकामति तोयराशिः । द्विषां जयैरुन्नतिमागतोऽपि न लङ्घयामास नृपः स्थितिं यः ॥ ११ ॥ दोर्दण्डदर्पस्तपनो यदीयस्तमो निरस्यन्नपि लोकवृत्ति । प्रत्यर्थिपृथ्वीपतिमण्डलस्य निमीलयामास मुखाम्बुजानि ॥ १२ ॥ कचिन्न या रज्यति भुज्यमाना गाढानुरागैरपि मेदिनीन्द्रैः। सैव क्षितिर्यं पतिमभ्युपेत्य पतित्रतानां त्रतमन्वतिष्ठत् ॥ १३॥ निजेन धामा जगतोऽखिलस्य दोषापनोदाय समुद्यतस्य । द्वीपेषु सप्तखपि निर्विशेषः करोदयो यस्य रवेरिवासीत् ॥ १४ ॥ अपि प्रभुः शास्त्रनियन्नितत्वाद्धर्मार्थकामानिव त्रल्यवृत्तिः। पौरानसौ जानपदांश्च नित्यमन्योन्यवाधारहितं वभार ॥ १५ ॥ दिशामधीशैः पुरुहूतमुख्यैरपि प्रकामं स्पृह्णीयलक्ष्मीः । ततः क्षितीन्द्रात्तनयोऽघिजज्ञे क्षीराम्बुराशेरिव कल्पवृक्षः ॥ १६ ॥ तस्मिन्क्षणे प्राङ्गणसीम्नि राज्ञः प्रसूनवृष्टिर्नभसः पपात । नीरन्ध्रमासादितया समन्ताद्यया हसन्तीव मही विरेजे ॥ १७ ॥ वसुंघरे सागरमेखलां त्वामनन्यसाधारणमेष भोक्ता। इतीव नादैः प्रथयांवभू वुर्वृन्दानि वृन्दारकदुन्दुभीनाम् ॥ १८ ॥ तदा कुमारोद्यमङ्गलश्रीरास्थानभाजः पृथिवीश्वरस्य । न्यवेदि पूर्वं सुरपुप्पवर्षेयीं पिन्नियुक्तैश्चरमं तु चारैः ॥ १९ ॥ दुःखैरसंभिन्नगुरुप्रमोदा दोषेऽप्यनास्वादितदण्डमीतिः। संकल्पमात्रोपनतार्थसिद्धिस्तदाभवद्दै-चौरिव राजधानी ॥ २०॥ अन्तःपुरस्थोऽपि नरेन्द्रस्नुरानन्दयामास विशां मनांसि । पूर्वादिशृङ्गान्तरितोऽपि भाखान्यसादयत्येव दिशां मुखानि ॥ २१॥ ततो नियोगादवनीश्वरस्य पुरोधसा निर्मितजातकर्मा । स राजसूनः सतरां विरेजे नीहारनिर्भक्त इवोष्णरिंगः ॥ २२ ॥

१. खर्ग इव.

विलोकमानः कमनीयरूपं कुमारमारोप्य तमङ्कदेशे। निमेषचेष्टामपि पक्ष्मपङ्कचोश्चिरं विसस्मार महीमहेन्द्रः ॥ २३ ॥ लब्धार्थकामार्जनकोविदत्वमयं न लीयेत कदापि पापे। इतीव निश्चित्य गुरुर्निमित्तैश्चकार नाम्ना नलमात्मजं तम् ॥ २४॥ तस्यानिमित्तस्मितचन्द्रिकाभिर्यथा यथा जुम्भितमर्भकस्य। तथा तथासीदवनीश्वरस्य प्रमोदवारांनिधिरुत्तरङ्गः ॥ २५ ॥ पच्चां हरिद्रारसरञ्जिताभ्यां स्पृष्टा मही यत्कमलाङ्किताभूत् । तेनैव तस्मिन्कमलोद्भवायाः सांनिध्यमुचैः प्रथयांवभूव ॥ २६ ॥ बाल्यादनाविष्कृतवर्णभेदैर्वचोभिरधींचरितैस्तदीयैः। राज्ञः प्रमोदः प्रथमं व्यथायि लिङ्गेस्तु पश्चात्कथितस्तदर्थः ॥ २७ ॥ निर्मीयमाणा निपुणैर्नृपस्य नेपथ्यलक्ष्मीर्न तथा प्रियासीत् । यथा यदच्छारसिकस्य तस्य विछप्यमाना करपञ्जवेन ॥ २८ ॥ संस्पर्धमानेव नराधिपस्य प्रमोदलक्ष्मीं मुहरुलसन्तीम् । दिने दिने तस्य शरीरयष्टिर्नवां नवां वृद्धिमुपारुरोह ॥ २९ ॥ अभ्यासहेतोः क्षिपतः पृषत्काङ्ग्याकृष्टिजन्मा ध्वनिरस्य योऽभूत् । तेनैव दर्पः प्रतिपार्थिवानां धनुर्भृतां दूरतरं निरस्तः ॥ ३० ॥ न केवलं लोचनवर्सवर्ति शराः शरव्यं जगृहुस्तदीयाः। शब्देन दूरादनुमीयमानं विचिन्त्यमानं मनसापि मेजुः ॥ ३१ ॥ आतिथ्यमक्ष्णोः क्षणमभ्युपैति सौदामिनी न्योम्नि विजुम्भमाणा । कृपाणपाणेर्वृतचर्मणस्तु नलस्य नालक्षि गतिर्जनेन ॥ ३२ ॥ विद्यास सर्वास तथा चकार परिश्रमं राजसतः क्रमेण। निश्चायकं संशयितेऽर्थतत्त्वे मेने यथैनं निवहो गुरूणाम् ॥ ३३ ॥ अथौषधिः कान्तिविशेषवृद्धेः साम्राज्यलक्ष्मीः सारपार्थिवस्य । नीराजना विक्रमकुञ्जरस्य नलं सिषेवे नवयौवनश्रीः ॥ ३४ ॥ पीयूषरइमेरपहाय मध्यं भजेद्रपान्तं यदि प(ल)क्ष्मलेखा । नवोदितरमशुलताभिरामं तदोपमीयेत मुखं नलस्य ॥ ३५॥

महीअजां संयति निर्जितानां श्रियः करिष्यन्ति निवासमस्मिन् । इतीव निश्चित्य विधिश्चकार प्रकामविस्तीर्णममुप्य वक्षः ॥ ३६ ॥ नरेन्द्रसूतुः कशिमातिरेकात्परं न मध्येन जिगाय सिंहान् । द्वप्तारिवीरद्विपदारणेन नैसर्गिकेणापि पराक्रमेण ॥ ३७ ॥ मौर्वाकिणस्यामिकया कृताङ्कमाजानु दीर्घ भुजयुग्ममस्य । विलोकमानः परिपन्थिलोकः स्वे भाविनि श्रेयसि निःस्पृहोऽभूत् ॥३८॥ गाम्भीर्यमिवंध स्थिरता नगेन्द्रं प्रभा दिनेशं कमनीयतेन्दुम् । अप्येकमेनं निखिलो गुणौघः परस्परस्पर्धितयेव मेजे ॥ ३९ ॥ ततः सदोर्देध्यपरीक्षणाय कदाचिदभ्याशजुषां मुखेन। शस्त्रेण साध्यं पृथिवीन्द्रसूनुः किंचिद्विधेयं पितरं ययाचे ॥ ४०॥ अथ क्षितिं वीक्ष्य जितामरोषां खेनैव धाम्ना निषधाधिनाथः । दोर्दण्डकण्डूमपनोदयिप्यन्दिदेश सूनोर्मृगयाविहारम् ॥ ४१ ॥ आपां सुकेलिपतिपन्नसस्यैरुपात्तरास्त्रैः सह मन्निपुत्रैः । विभ्रद्धनुः पार्श्वनिषक्ततूणः स वाहमारुह्य वनं प्रतस्थे ॥ ४२ ॥ पतिः पृथिव्यास्तमनु प्रयातुं चमूचरानाटविकान्दिदेश । स केवलं तान्पितृगौरवेण न कार्यवुच्यानुचरांश्वकार ॥ ४३ ॥ नेत्राञ्चहैरेव मृगेक्षणानां निपीयमानाननचन्द्रहक्ष्मीः । पुरीमतिकम्य नगोपकण्ठे खेलत्कुरङ्गं स्थलमाससाद ॥ ४४ ॥ तथा स चके भुवि मण्डलानि सव्यापसव्यानि तुरंगमेण। यथा मृगेरप्यनवाप्य मार्गं तन्मध्य एव अमता व्यधायि ॥ ४५ ॥ विहाय तेषां सराणें स भूयो हयं तथा तीवरयं चकार । दूरं प्रयातानिप तानतीत्य यथा निवृत्तेषुमिराजघान ॥ ४६ ॥ इतस्ततो विद्रवतां मृगाणां येषां विषाणानि नलश्चकर्त । संरोप्यमाणैर्विशिखैः शिरःसु पुनः सश्रङ्गानिव तांश्यकार ॥ ४७ ॥ ततस्तुरंगोद्धतधूलिचकं स्थलं परिक्षीणमृगं विहाय। अग्रेसरैः कैश्चन कृष्णसारैरादिष्टवर्त्मेव वनं स मेजे ॥ ४८॥

कुरक्षकेः कीर्णनिकुञ्जगर्भे भुजंगमैः शंसितभूमिरन्ध्रम् । शाखामृगैर्छङ्किततुङ्गशाखं खगैः समासादितपादपायम् ॥ ४९ ॥ सिंहै: समाकान्तदरीविशेषं तरक्षिभः काङ्कितसान्द्रकक्षम् । विगाह्यमानं परितो नलेन विनीतवत्काननमावभासे ॥ ५०॥ (युग्मम्) प्रतिस्वनाकान्तदिगन्तरेण ज्याकृष्टिघोषेण गणो मृगाणाम् । तमेव सर्वत्र विशङ्कमानः पाशैर्विना वद्ध इवावतस्य ॥ ५१ ॥ प्रवेष्टकामानिव भीतिवेगात्क्षितिं मुलैरु छिखतो वराहान् । फूत्कारघोषेण निवेद्यमानान्ददर्श दूरादवनीन्द्रसूनः ॥ ५२ ॥ तरिखना तेन नुपात्मजेन विकृष्य चापं कृतकादिमक्तैः। नीरन्ध्रमङ्गेषु शरैनिखातैः प्रापुः श्रियं सहिकनां वराहाः ॥५३ ॥ धनुर्भृता तेन शरो विमुक्तः शिक्षाविशेषादविशीर्णवेगः । पदीर्घपङ्किः कचिदेकपद्यामेकोऽपि यूथं विभिदे मृगाणाम् ॥ ५४ ॥ वाहद्विषां निप्पततां पुरस्ताद्विषाणचकं स तथा चकर्त । अभ्याशभाजोऽपि विलोक्य वाहान्द्वेषं यथैते सफलं न कुर्युः ॥ ५५ ॥ स वाणवर्त्मन्यपि वर्तमानान्कपीनमुब्बत्करुणाईचेताः । संरक्षतः खावयवानुपेक्ष्य कण्ठेषु डिम्मानवलम्बमानान् ॥ ५६ ॥ निकुञ्जलीनः क्षुधितस्तरक्षुर्विकम्य जम्राह मृगं न यावत् । नृपात्मजस्तावद्पेत्य वेगादुद्वथ्य कुन्तेन तमुद्वभार ॥ ५७ ॥ अलक्षितः कापि जवातिरेकाचमूचरैः सान्द्रमहीरुहेषु । अमन्वनान्तेषु मृगानुसारी पद्माकरं कंचिदसौ ददर्श ॥ ५८ ॥ किंचित्रिपीतक्कमवारिविन्दः सरोजसंसर्गवतानिलेन । स तस्य तीरे सुखसुप्तहंसे नरेन्द्रसूनः सुचिरं चचार ॥ ५९ ॥ मुखे प्रियायाः प्रणयानुबन्धाद्वालं मृणालाङ्करमर्पयन्तम् । सरोजिनीपत्रनिषण्णमेकं हिरण्मयं हंसमसौ ददर्श ॥ ६० ॥ तं धारयिष्यन्नविपन्नमेव संमोहनास्त्रं स समाददे च । लताश्रितानां वनदेवतानां ग्रुश्राव वाक्यं च मनोज्ञमेतत् ॥ ६१ ॥

चापादपाकृष्य नरेन्द्रसूनो शिलीमुखं तूणमुखे निधेहि । संपादयिष्यत्ययमीप्सितं यत्तवानुरूपं तनुरूपलक्ष्म्याः ॥ ६२ ॥ ततस्तदाकर्ण्य वचः कुमारः सविसायं तद्विदधे तथैव। उपेत्य हंसः स्रविद्र एव निषेदिवानित्थमुदाजहार ॥ ६३ ॥ मधुद्विषो नाभिसरोजजन्मा निर्माणशिल्पी जगतां त्रयाणाम् । त्रयीलतोन्मीलनमूलकन्दः करोतु देवस्तव मङ्गलानि ॥ ६४ ॥ त्रैलोक्यभर्तुः कमलासनस्य विमानधुर्याधिपतित्वलाभात् । सयक्षरक्षः सुरिकंनरेषु छोकेषु पूज्या मम तातपादाः ॥ ६५ ॥ खकर्म मां शिक्षयता विमाने पित्रा नियक्तं क्षणमप्यवेक्ष्य। निजासनाम्भोरुहकेसरैर्मे श्रमापनोदं कुरुते विरिच्चः ॥ ६६ ॥ स्नानोन्मुखीनां सुरसन्दरीणां काश्मीरपङ्कैः परिपिञ्जरेषु । अदूरमन्दारतरुपसूनैः समीरमुक्तैः सुरभीकृतेषु ॥ ६७ ॥ दिकुञ्जराणामविरामपातैर्मदाम्बुभिः कर्बुरितोदरेषु । चरामि सार्धं सहचारिणीभिः स्वर्गापगायाः पुलिनान्तरेषु ॥६८॥ (युग्मम्) कौमारमारभ्य स्ताः सराणां जयन्तमुख्या अपि बद्धसख्याः । तथापि भूयांस्तव दर्शनोत्थिश्चित्तेऽपि संमाति न मे प्रमोदः ॥ ६९ ॥ न मानसे नैव सुमेरुश्के न नन्दने नापि गृहे विरिश्चेः। न कापि गन्त्रं वलते मनो मे त्वया सनाथामवनीं विहाय ॥ ७० ॥ सख्यं त्वया साधियतं ततो मां स्पृहातिरेकस्तरलीकरोति। पुष्पेषुपुष्पाकरयोरिवास्तु तदावयोः स्याद्यदि कौतुकं ते ॥ ७१ ॥ ततः समास्थाय स मौनबन्धं मन्दाकिनीपुष्करगन्धभाजा । अमार्जयत्पक्षपुटानिलेन तदङ्गलमानि रजांसि हंसः ॥ ७२ ॥ भवादशानां मनुजेषु सख्यं मनोरथानामपि दूरवर्ति । तदद्य संपादयतो विधात्ररहेत् कोऽयं मयि पक्षपातः ॥ ७३ ॥ मृगार्थमित्थं अमतो वनेषु दैवादभू चस्त्वयि सख्यवन्धः । स एष पाषाणकणाञ्जिघृक्षोः करोदरे मौक्तिकपुञ्जपातः ॥ ७४ ॥

अद्य प्रभृत्येव सखा त्वमेकः प्रेमास्पदं खादपि जीवितान्मे । इति ख़बन्नेव नरेन्द्रसूनः करेण कण्ठे खगमाममर्श ॥ ७५ ॥ इत्थं प्रसादाभिमुखेन धात्रा निर्यत्नमावर्जितसख्यवनधौ । तौ तस्यतुस्तत्र मुहूर्तमात्रं परस्पराभाषणकौतुकेन ॥ ७६ ॥ स्वस्त्यस्त्र ते संप्रति साधयामि निवेदितं यद्वनदेवताभिः। संतर्पयिष्यामि दशौ वयस्य मूयस्तवालोकरसायनेन ॥ ७७ ॥ जाता दिनश्रीर्जरती तदेव गृहानुपैतुं समयस्तवापि । इत्थं वचः कर्णपथाभिराममुदीर्य हंसी वियद्त्पपात ॥ ७८ ॥ अतीतद्यवर्त्मनि हेमहंसे कमाद्रपेतेषु चमूचरेषु । शरीरमात्रेण पुरं प्रतस्थे नलोऽन्वगच्छन्मनसा तमेव ॥ ७९ ॥ प्रेम्णाह्यन्तीमिव दीर्घदीर्घैः पदोषशङ्खध्वनिभिर्विद्रात् । संध्यांशुदम्भादनुबद्धरागां नलः प्रपेदे कुलराजधानीम् ॥ ८० ॥ तद्भुतं तस्य वनान्तवृत्तं सुहृत्सु शंसत्सु परस्परेण । सारन्मुहः सर्णविहंगमस्य निशामनैपीन्निषधेन्द्रसुनुः ॥ ८१ ॥ वनेषु तस्याचरितं चरेण विज्ञाय राज्ञो भृशमुत्युकस्य। प्रत्यूपकृत्यं विधिवद्विधाय मूर्घा ववन्दे चरणौ कुमारः ॥ ८२ ॥ अथामिनन्दात्मजमादरेण दोभ्याँ परिष्वज्य पतिः पृथिव्याः । मौलेप्वमात्येषु दशौ निवेश्य प्रमोदवाष्पाकुलमित्यवाच ॥ ८३ ॥ गुणैरुदारीर्वनयावतंसीर्निरस्तसाम्येन भुजीजसा च। आरोपितोऽहं धुरि पुत्रभाजां वत्स त्वयाविष्कृतपौरुषेण ॥ ८४ ॥ अद्य प्रभृत्येव नरेन्द्रलक्ष्मीर्भयानुशिष्टास्तु वशंवदा ते । श्रेयस्तपःसाधनमेव राज्ञां ज्ञातानुभावेषु तनुद्भवेषु ॥ ८५ ॥ तदेष रक्षाविधये प्रजानां नक्तंदिवं जाप्रदवाप्तखेदः । धुरं घरिज्यास्त्वयि संनिवेश्य चिराय विश्राम्यतु वीरसेनः ॥ ८६ ॥ निवार्यमाणोऽपि मुहुः प्रणम्य नलेन बद्धाञ्जलिसंपुटेन । निवेश्य तसित्रवनीन्द्रलक्ष्मीमुपाददे लक्ष्म तपोधनानाम् ॥ ८७ ॥ स बाष्पमोक्षेरपि न क्षमोऽभूत्पितः समारम्भनिवर्तनाय । विपर्ययं नैति महात्मनां हि प्रतिश्वतोऽर्थः प्रतिबन्धकेन ॥ ८८ ॥ २ सह०

अनुप्रयातः सह पौरवर्गैर्नलेन पर्यश्चिवलोचनेन ।
चिरावृतः क्ष्मातिलकः प्रतस्थे तपोवनं निर्विषयाभिलाषः ॥ ८९ ॥
शोकाभिवेगं वचनामृतेन चिरान्मृदृकृत्य नृपः सुतस्य ।
तं पौरमुख्येः स्वपुरं प्रवेश्य चकार वश्येन शरीरवृत्तिम् ॥ ९० ॥
वैखानसैर्मुनिजनरभिनन्द्यमान संसिद्धिमाप तपसः किल वीरसेनः ।
मेजे नलस्त्विलपार्थिवमौलिरलैर्नीराज्यमानचरणः पृथिवीन्द्रलक्ष्मीम् ॥
इति श्रीसांधिवित्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहद्यानन्दे महाकाव्ये नलचारिते
नलसाम्राज्यलामो नाम प्रथमः सर्गः ।

#### द्वितीयः सर्गः ।

ततोऽभ्यषिञ्चन्विधवन्नलं द्विजाः सतां प्रमोदात्तरलं मनोऽभवत् । चकार लक्ष्मीः पदमस्य वक्षसि प्रपेदिरे संपदमूर्जितां प्रजाः ॥ १ ॥ नरेन्द्रलक्ष्म्याः परिरम्भसंभवां तथा न मेजें मुद्मूर्जितां नलः । पितः सपर्याविरहेण संभृतां यथोपलेभे परितापसंपदम् ॥ २ ॥ अपि स्वयं पार्थिवनीतिपारगः स मन्निणां संमतिमन्ववर्तत । विधृदयासादितवृद्धिरम्बुधिर्न जातु वेलाममिलङ्घ्य गच्छति ॥ ३ ॥ धृतोदये सीदति कैरवं रवा तुपारभाना कमलं निमीलति। अरोपमुचैर्भुदमाददे जगन्निषेव्यमाणे तु नले नृपश्रिया ॥ ४ ॥ नवोदयेनेव सहस्रभानना स्वमण्डलं तेन समन्वरज्यत । अमुष्य तेजस्त विसारि सर्वतः पुरं द्विषामेव बभूव दुःसहम् ॥ ५ ॥ शरीरभाजां करणीयसाक्षिणः परेषु मित्रेषु च तुल्यवृत्तयः। विचेरुरेतस्य दिने दिने चराः करास्तुषारेतरदीधितेरिव ॥ ६ ॥ प्रविज्य रन्ध्राणि तनुन्यपि द्विषासुदीरयामास स वृत्तिमौरगीम् । शिरांसि तुङ्गान्युपनीय नम्रतां वितेनिरे तत्र परे तु वैतसीम् ॥ ७ ॥ अपि त्रिलोकीं विजहार लीलया निरर्गलं दोईविणार्जितं यशः। अमुप्य मन्नस्तु कदाचिदाययौ न कर्णमूलान्यपि पार्श्ववर्तिनाम् ॥ ८॥ यथेन्द्रियाणां निवहो निजं निजं विहाय नान्यं विषयं निषेवते। तथा जनस्तेन कृतानुशासनः पथः स्वकीयादपरं न शिश्रिये ॥ ९ ॥

निरूपिते वर्त्मनि शास्त्रचक्षुषा पदं वितन्वन्नकृताङ्गपीडनः । अणीयसोऽपि प्रकटीकृताङ्करान्छण्ठयत्क्ष्मातिलकः स कण्टकान् ॥१०॥ निर्गलं शैलवनाभिगामिनीमपीडयन्नेव करेण गामसौ । वृषं पुरस्कृत्य समीहितं दुहन्नदृष्टपूर्वा स्फुटमाप गोपताम् ॥ ११ ॥ न केवलं दण्डभयाज्ञनोऽखिल्खादाभवत्तकरतापसंमुखः। अभूत्र ताद्दिषयोऽपि देहिनां मनोरथो येन जगाम वन्ध्यताम् ॥१२॥ निरङ्कशस्तस्य यशोमतङ्गजः प्रतापसिन्दूररजोरुणाननः । निरस्य यन्तारमितस्ततश्चरन्नरिद्विपानां समशोपयन्मदम् ॥ १३ ॥ इति व्यपास्य व्यसनान्यनारतं प्रपास्यतस्तस्य महीं महीभुजः । उपायनीकर्तुमिवावनीरुहां प्रसूनकोषाद्वसूत्रवो मधुः ॥ १४ ॥ शरीरभाजां जनयिष्यते मुदं निदेशलाभादिव मेदिनीपतेः । न वासरस्तीव्रतरातपोऽभवन्त्रिशापि नातीव तुषारद्रपिता ॥ १५॥ अनु प्रतस्थे मलयादिमारुतस्त्विपापतिं प्रस्थितमुत्तरां दिशम्। विहाय मार्गं महनीयतेजसां निजेच्छया चेष्टितुमुत्सहेत कः ॥ १६॥ सरोरुहाणां सहदां पराभवादवाप्तविद्वेष इवानवासरम् । क्रमेण संपादितपाटवैः करैर्जहार नीहारपरम्परां रविः ॥ १० ॥ विलोक्य रत्नाकरमेखलां अवं खवंशकेतावनुरागिणीं नलः। प्रमोदलाभादिव शीतदीधितिः प्रसादसंपत्तिमवाप कामपि ॥ १८॥ हितं प्रजानां सततं विधित्सतः क्षणप्रदानार्थमिवास्य भूपतेः । निरस्य रात्रेः परिणाहसंपदं रिवर्दिनं द्राघयितुं प्रचक्रमे ॥ १९॥ लताः परीरम्भमवाप्य निर्भरं नभस्वतश्चन्दनशैलजन्मनः । समुल्लसन्नूतनपल्लवच्छलाद्यनृम्भयन्रागमिवान्तरं वहिः ॥ २० ॥ विचुम्बनेऽपि क्षमतामनागतां वितन्वती केवलमुत्सवं दशोः। बभूव मुग्धा सहकारमञ्जरी पिकस्य मौनव्रतभञ्जने पटुः ॥ २१ ॥ मयैव कृत्स्नं जगद्द्य निर्जितं वयस्य दूरेऽस्तु शरव्ययस्तव । इतीव पुंस्कोकिलकूजितच्छलादुदीरयामास मधुर्मनोभवम् ॥ २२ ॥ प्रसूनसौरभ्यहरं समीरणं नियन्तुमभ्युत्सुकतामुपागताः। विलोलपुष्पंघयमण्डलीमिपादुदक्षिपन्पाशमिवायसं द्रुमाः ॥ २३ ॥

परागपूरै: करिकेसरोद्भवैः पिशङ्गिताङ्गः समदो मधुत्रतः। चिरं वितन्वन्निप चादुचातुरीं विमृश्य दीर्घ प्रिययान्वगम्यत ॥ २४ ॥ लताः परिष्वज्य हठान्नभस्तता विमुच्यमानाः प्रतिलोलपञ्चवाः । मध्रवतौषेश्चपलैविरे जिरे विमर्दमुक्तैः कबरीभरैरिव ॥ २५ ॥ परिष्ठवा मूर्धि लवङ्गवीरुधः शिलीमुखालिः स्रुतरां व्यराजत । नमस्तता चन्दनशैलतश्चिरादुपेत्य मुक्ता किमु वेणिरायता ॥ २६ ॥ निसर्गशोणैर्ललितः स पछवैर्नवैरशोकः स्तबकैरशोभत । निचीयमानः श्वसितार्वियोगिनां मनोभवाग्निः किस राशितां गतः ॥२७॥ निराकृतः कण्टकमालया बहिः समाहृतः सौरभसंपदान्तिकम् । वभूव रोलम्बयुवा न चुन्बितुं प्रभुविंमोक्तुं च सुवर्णकेतकीम् ॥ २८॥ इति प्रगल्मे सुरमो निरङ्कशं पिकखनैर्गायति मन्मथस्तवम् । हिरण्मयं पत्रिणमेव तं सारत्ररंसा भावेषु न केषुचित्रलः ॥ २९ ॥ अपाकरिप्यन्नथ मानसीं रुजं नृपः कदाचिद्रहदीर्धिकां ययौ । जवातिरेकाद्वितर्कितागतिः स चोपतस्थे पतगोत्तमः पुरः ॥ ३० ॥ ससंभ्रमं तौ नयनातिथीकृतौ परस्परं कल्पितबन्धुसिक्तयौ । मिथः कथालापरसायनैरुभौ निषेद्तुः कापि निकुञ्जमन्दिरे ॥ ३१ ॥ सुरापगाशीकरसङ्गशीतलं पतंगमुत्सङ्गतले निवेशयन्। विशांपतिः प्रेमवशाद्धिसाङ्करं करेण तस्याधिमुखं न्यवेशयत् ॥ ३२ ॥ अनन्तरं सोरसरोजसोदरे मुखे नरेन्द्रस्य निवेश्य छोचने । सुधारसस्यन्दि मनोहरं क्षणाद्वोचिद्रिःथं वचनं विहंगमः ॥ ३३ ॥ अवाप नूनं परिपाकसंपदं वसुंघरायाश्चिरसंचितं तपः । पुरंदरं द्यौरिव येयमीश्वरं सखे भवन्तं समुपस्थिता खयम् ॥ ३४ ॥ दिने दिने किंनरसुन्दरीजनैः सुखोषितैः कल्पमहीरुहामधः। अनन्यसामान्यतया सकौतुकं सुधांशुशुभं तव गीयते यशः ॥ ३५ ॥ कथाप्रसङ्गेन वयस्य भूभुजां गुणोत्तरं पृच्छति वृत्रवैरिणि। उदाहरन्ति प्रथमं सकौतुकाः पुनः पुनस्त्वां सुरसिद्धचारणाः ॥ ३६॥ अहं च साम्राज्यसुखेऽपि निःस्पृहं मनस्त्वदीयं मयि दूरवर्तिनि । विदन्निप त्वामपहाय यिचरं चरामि दूरे शृणु तत्र कारणम् ॥ ३७ ॥

श्रीहर्षेत् भगवतः श्रीशंकराचार्यादर्वाचीनः पृथ्वीराजमहीपतेः प्राचीनः । यतोऽयं किवः खकीये खेण्डनखण्डखाद्यनामके प्रन्थे भगवत्पादस्य स्मरित, एनं च पृथ्वीराज-सामन्तश्चन्दकविः खीये 'पृथ्वीराजरासा'संक्षे निवन्धे स्तीति ।

जयसलमेरमहीपालचरितहपस्य सुदर्शनचम्पूकाव्यस्य निर्माता कृष्णानन्दकविस्त्व-स्माद्भिको नवीनश्च ।

हा हन्त तत्तद्भन्थसहस्रस्त्रपटलीशाणायितशेमुषीके महामहोपाध्यायपदभाजि पण्डि-तश्रीहुर्गाप्रसादे सुधर्माप्रणयितां गते द्वित्रमासपर्यन्तं प्रकृतप्रन्थसंपादने वैयाकरणपण्डित-महामहोपाध्याय श्रीशिवदत्तशर्मणा यः श्रमोऽकारि स धन्यवादपुरःसरं मुहुः स्मर्यते ।

<sup>9. &#</sup>x27;भगवत्पादेन वा वादरायणीयेषु स्त्रेषु भाष्यं नाभाषि' इति 'भगवत्पादेन शंकरा-चार्यपादेन । वादरायणो व्यासः' इति तत्र शंकरामिश्रव्याख्यानम्.

यदेव पूर्व वनदेवतामुखैर्न्यवेदयं साधियतुं त्वदीप्सितम् । तदैव लोकोत्तररूपशालिनीं तवोपनेतं महिषीमचिन्तयम् ॥ ३८ ॥ ततोऽनुरूपां तव रूपसंपदः पुरंदरस्यापि पुरे मृगीदृशम् । अपस्यतः सीकृतभङ्गराङ्किनः कृतं पदं चेतिस चिन्तया मम ॥ ३९ ॥ कदापि सेवावसरे दिवौकसां मनोभवं प्राञ्जलिमग्रतः स्थितम् । उपास्यमानः सुरसुन्दरीजनैः कुतूहलादित्थमुवाच वासवः ॥ ४० ॥ जगत्रयेऽसिन्नितरेतराधिकाः सहस्रशः सन्ति मनोरमाः स्त्रियः । वशंवदं विश्वममूर्वितन्वते त्वयोपदिष्टैस्तु विलासचेष्टितैः ॥ ४१ ॥ ततः प्रसुनाशुग वामचक्षुषां विशेषितत्वं त्वमवैषि केवलम् । निरस्य दाक्षिण्यमुदाहरस्र तां गुणैः सरूपेण च या विशिष्यते ॥ ४२ ॥ निजेषु रूपातिशयेषु संशयं प्रयाति वृन्दारकसुन्दरीजने । कुतूह लेनोत्तरलेषु नाकिनां गणेष्वनङ्गः शतमन्युमत्रवीत् ॥ ४३ ॥ जगत्रये किंचिदपीह विद्यते न ते सहस्राक्ष परोक्षतां गतम् । तथापि यन्मामन्योक्तमीहसे विधेयतां मे सफलीकरोषि तत् ॥ ४४ ॥ पुरी विदर्भा विदितैव ते विभो निजैर्गुणैर्या विजिगीषते दिवम् । अनक्ति तां वैरिषु भीमविकमः प्रभुर्भवो भीम इति प्रथां गतः ॥ ४५ ॥ स्रतां स लेभे कमनीयवित्रहां प्रसाच भक्त्या दमनाह्वयं सुनिम् । अतोऽस्य नाम्नेव कृतोपलक्षणा जनेन सामृहमयन्त्युदीरिता ॥ ४६ ॥ असौ जगन्नेत्रचकोरचन्द्रिका विसारिलावण्यतरङ्गदीर्घिका । अलंकृता नातिचिरात्कृशोदरी वयोविशेषेण मदेकवन्धुना ॥ ४७ ॥ कुतूहलेनोत्तरलो यदा विधिः शिरीषपुष्पादपकृष्य मार्दवम् । करिप्यते काञ्चनयष्टिगोचरं वपुस्तदास्यास्तुलनामुपैप्यति ॥ ४८ ॥ निसर्गसौरभ्यद्रितां यदा कलापनः पिच्छमरं विमोक्ष्यति । मृगीदृशोऽस्याश्चिकुरोत्करश्रियसादोपमानं सुरुमं भविष्यति ॥ ४९ ॥ सुधामयूखेऽपि कलङ्कदृषिते पदोषसंकोचिषु पङ्कजेष्वपि । विल्जितः शिल्पमदोद्धुरो विधिर्व्यधत्त तस्याः कमनीयमाननम् ॥ ५०॥ शरैर्मदीयरपि कुण्ठता श्रिता वशीकृतान्तः करणेषु केषुचित् । मृगीदशोऽस्यास्तु दगन्तविभ्रमः करोति तेपामपि धैर्यविच्युतिम् ॥ ५१॥

क्ररङ्गमत्सङ्गश्यं शरद्विधविध्य धत्ते यदि तदृशौ परम् । मृगेक्षणायाश्चदुलाक्षमाननं तदा निकामं तुलनामुपैष्यति ॥ ५२ ॥ निमीलयन्त्यारुणरत्नदीधितिं विलज्जयन्त्या नवपह्नविश्रयम् । समुह्रसन्त्याधरकान्तिसंपदा विकासिवन्धूकमधःकरोति सा ॥ ५३ ॥ इमो मृद् निर्भरमिस कर्कशं स्थितिः सहाभ्यां मम नैव सांप्रतम् । इतीव तस्याः परिणाहसंपदा भुजौ विदूरं नुदित स्तनद्वयम् ॥ ५४ ॥ तदीयमालोहितपाणिपछवं शिरीपमालामृदुलं भुजद्वयम् । विडम्बयन्भाति मृणालकाण्डयोरधोमुखसोरसरोजयोः श्रियम् ॥ ५५ ॥ विधाय मध्यं सतनोत्तथा तनुं वभूव तद्भक्तभयाकुलो विधिः। यदेष पश्चात्रिवलीमिषादमुं चकार हैमैर्वलयैर्वतं त्रिभिः ॥ ५६ ॥ परस्परस्यास्पदलङ्घनैषिणोर्निवारणाय स्तनयोर्भृगीदशः । तनूरुहश्रेणिमिपान्नवं वयः करोति सीमानमिवानयोरधः ॥ ५७ ॥ किमुच्यतेऽस्याः प्रथिमा नितम्बयोर्यदत्र दृष्टिः पतिता विलासिनाम् । चिरं परिभ्रम्य कुतूह्लाद्धशं श्रमादिवान्यत्र न गन्तुमिच्छति ॥ ५८ ॥ निरस्तरम्भातरुरामणीयकं तदीयमूरुद्धितयं विचिन्तयन् । अनादरोऽहं विषयान्तरे मुहुः करोम्यसूयाकुटिलेक्षणां रतिम् ॥ ५९ ॥ विकखरैलीहितपङ्कजैस्तुलां विलोक्य पादद्वितयं दमसमुः। गुणाधिकं कर्तुमिदं समुत्युकश्चकार धाता नखमु(मौ)क्तिकाङ्कितम् ॥६०॥ अरोषलावण्यनिधानभाजनं जगत्रयीमोहनसिद्धमेषजम् । प्रजासूजः शिल्पमहीरुहः फलं वपुस्तदीयं प्रतिभाति मे हृदि ॥ ६१॥ इति खयं तां स्मृतिजन्मना स्तुतां वचिन्तयन्तः पृथिवीन्द्रनन्दिनीम् । स्वधैर्यवन्धेष्वभवन्ननीश्वराः पुरंदराद्याः ककुभामधीश्वराः ॥ ६२ ॥ तथागतांस्तानवलोक्य दिक्पतीन्वमृश्य वाक्यं रतिवल्लभस्य च । परस्परस्यापि मुखावलोकने विलज्जमानाः सुरसुश्रुवोऽभवन् ॥ ६३ ॥ शरत्तपारचतिविम्बसोदरं तिलोत्तमायास्तमसा वृतं मुखम्। खदेहसौन्द्र्यविशेषसंभृतो मदालसायाः शिथिलोऽभवन्मदः ॥ ६४ ॥ अभूदभिध्यानपरेव निश्चला सुलोचना मुद्रितलोचनोत्पला । प्रदीर्घनिःश्वासविधूसराधरा स्थिता सखीमध्यगता सुमध्यमा ॥ ६५ ॥

अपि त्रिछोकीवहुमानभाजनं न मेनकाऽमानयदात्मनो वपुः ।
निवेदय नेत्रद्वितयं खपादयोरछम्बुसाछम्वत पार्श्वगां सखीम् ॥ ६६ ॥
अनिन्ददाशु त्रिदशाभिनन्दितं कछावती केिष्कछा सुकौशछम् ।
अशेषवृन्दारकदृष्टिवन्धनं सुविश्रमा विसारति सा विश्रमम् ॥ ६७ ॥
कपोछविम्वं परिघूणिताछकं निधाय पङ्केरुहसोदरे करे ।
चिराय चित्रार्पितयेव निश्चछं स्थितं सखीसंसदि चित्रछेखया ॥ ६८ ॥
निरायताभिः श्वसितानिछोमिंभिर्विधुन्वती केिष्ठसरोरुहं मुहुः ।
हृतेव कासारजछात्कुमुद्धती शशिप्रभासीत्तरसैव निष्प्रभा ॥ ६९ ॥
अधारयद्वासवधेर्यछोपिनी न जीवितेऽपि सारजीविता मनः ।
अहारयञ्चयन्वकचित्तहारिणी विद्य्यतां गीतिषु मञ्जुगीतिका ॥ ७० ॥
छास्येष्वप्सरसां निरस्य कुतुकं संचिन्त्य मैमीं मुहुः
सं स्वं धाम पुरंदरप्रभृतयः सर्वे ययुर्निर्जराः ।
त्वत्कार्यं हृदये निधाय सपदि प्राप्तस्त्वरां भूयसीं
क्षोणीन्द्र त्रिदिवादवातरमहं रम्यां विद्रभीमन् ॥ ७१ ॥

इति श्रिसांधिवित्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहृदयानन्दे महाकाव्ये नलचिरते हंसदर्शनो नाम हितीयः सर्गः।

#### तृतीयः सर्गः।

तास्तास्ततो दिविषदामवगाह्य वीथीः पाथोमुचामि पथस्तरसावतीर्य ।
सौधेः सुधांशुधवलैखिदिवं हसन्ती दृष्टा मया नरपते नगरी विदर्भा ॥ १ ॥
सैमीविलोकनसमुत्सुकमानसेन तस्या मया विचरता क्रचिद्प्यदृशि ।
मध्ये विलाससरसः स्फिटकावनद्धं नातिप्रभूतपरिचारमगारमेकम् ॥ २ ॥
आकल्पशून्यवपुषं मणिम्षणेषु विद्वेषिणीं प्रियसखीभिरुपाहृतेषु ।
आलेख्यवत्फलकमेव निरीक्षमाणां तां तत्र मीमनृपतेस्तनयामपश्यम् ॥ ३ ॥
आकर्णिताधिकगुणामवलोक्य मैमीं भूषां विनापि नयनोत्सवमावहन्तीम् ।
संभावितं हृदि मया मदनस्य जाङ्यं लावण्यवर्णनविधौ वरवर्णिनीनाम् ॥४॥
किंचिद्विषण्णवदनामिव तां विभाव्य तद्भावमिङ्गितलवैरवधारियध्यन् ।
आसन्नपङ्कजवनेषु निवद्भनीडैः प्रकीडितोऽस्मि सह तत्र विलासहंसैः ॥ ५॥

मन्दादरा मधुरभाषिणि केलिकीरे निष्कौतुकां कल्रुताखिप सारिकासु । आसाद्य मां वचिस मानुषनिर्विशेषं किंचित्कुतृहलवती मयि सा तदासीत् ॥६॥ अत्रान्तरे सरभसं समुपेत्य काचिदन्तर्विजृम्भितविषादवशंवदायाः । तस्याः क्षितीन्द्रदृहितुः सविधं प्रपन्ना प्रेमानुबन्धमधुरां गिरमित्यवादीत् ॥ ७॥ शून्या कुरङ्गमदपत्रविशेषकेण गण्डस्थली परिणमछवलीविपाण्डः। नैपा कथं विषहते विरहं कृशाङ्गि शोणारविन्दसहृदः करपछवस्य ॥ ८॥ आवर्जितैर्निजकरेण सखि त्वदीयैर्भुङ्गारवारिभिरभृदभिवर्धिता या। उज्जम्भमाणमुकुला नवमालिकापि नैपा कथं वितनुते नयनोत्सवं ते ॥ ९॥ आलक्ष्य मुग्धमुकुलां सहकारशाखां तन्वीं निपीडयति निष्करुणः पिकोऽयम्। व्यालोलमञ्जूवलयस्वनमांसलाभिनैंनं निवारयसि किं करतालिकाभिः ॥ १०॥ आमोदलोळपतया परिहृत्य पुष्पं पुष्पंधयाः सरभसं समुपेत्य दूरात् । पर्याकुलाः पुनरमी विनिवर्तमानाः संसूचयन्ति तव निःश्वसितेषु तापम् ॥११॥ उत्तंसितेष्वपि तमालदलेषु लोलमालोक्य यं सखि कुतूहलमातनोषि । त्यां वीक्ष्य खिन्नहृदयां निहितं मुखेऽपि दर्भाङ्करं त्यजत एप कुरङ्गशावः॥ १२॥ कौतूहलात्करतले विनिवेश्य मुग्धं वैदग्ध्यमङ्गिषु गिरां सिख यं व्यनैषीः। त्वां मौनमास्थितवतीमवलोक्य सोऽयं की डाराकोऽपि नवबद्ध इवास्ति मूकः १३ उत्कृजितेन मधुरेण समाह्रयन्तीमग्रे गतां सहचरीमपि नानुयाति । चञ्चपुटे तव करेण समर्प्यमाणं मुग्धे मृणालमिकाङ्कृति केलिहंसः ॥१४॥ नैसर्गिकीं कनकचम्पकसोदरीं ते कान्ति विद्धम्पति कुतः सखि पाण्डतेयम् । तन्व त्वमेषि पुनरेव कुतस्तनुत्वं कुल्येव भानुकिरणैः कलिता निदाघे ॥१५॥ इत्थं तया निगदिते शतशोऽपि सख्या नाख्यायि किंचिदपि तत्र नरेन्द्रपुच्या। अन्या तु भावमुपलञ्घवती तदीयं काचित्रयवेदयदिदं वचनं वयस्या ॥१६॥ रूपादिभिर्गुणगणैरनुरूपमस्यास्तातिश्चराय विमृशन्वरमात्मजायाः । आलेख्यकर्मकुशलैः फलकेषु कृत्सानालेखयिक्षतिभुजः प्रथितान्ववायान् १७ कोतृहलेन फलकेषु मयाहतेषु क्षोणीभृतो विलिखितानिपुणं निरूप्य। आसीदियं त्रिजगतामिमनन्दनीये कुत्रापि यूनि विनिवेशितचित्तवृत्तिः ॥१८॥ खेदोज्झितामपि तन्मवसादयन्ती विश्वं निरावरणमेव तिरोदधाना । निद्रां विनापि नयने विनिमीलयन्ती चिन्ता पदं कृतवती हृदये ततोऽस्याः ॥

एणीद्दशः प्रबल्तापभयादिवास्याः श्वासानिलाः प्रतिमुहः प्रसरन्ति दूरम् । बाप्पाम्ब्रवीचिपु निमज्जनकातरेव निद्रा दृशोर्न सविधेऽपि पदं विधत्ते ॥२०॥ उज्जम्भते भृशमुशीरविलेपनेन धत्ते रुपं कमलिनीदलमारुतेन । अन्तः स्थमेव सुभगं सततं सारन्त्याः संताप एप सतनोर्वत दुर्निवारः ॥२१॥ ज्योत्स्रीपु चन्द्रमवलोकित्रमक्षमेयं लोलेक्षणा नयन्युग्ममवाञ्चयन्ती। वीक्ष्याननं स्तनतटे प्रतिविम्वितं स्वं तच्छङ्कया सपदि वेप्थुमातनोति॥२२॥ एषा निसर्गसुकुमारतन्त्रविद्रोपात्क्षामा सारेण विपहेत कथं भरं मे । इत्थं विचिन्त्य किमु निर्गिलितं कराभ्यां क्षोणीतले छठति कङ्कणयुग्ममस्याः ॥ नीरन्ध्रमावृणुत कैरविणीं समेताः क्षौमाञ्चलैः सरभसं समुपेत्य सख्यः । एपापि नाहमिव दाहवशंवदास्त्र संप्रत्यपि प्रणयिनी हतचिन्द्रकास ॥ २४ ॥ पानाय चन्द्रमहसामस्कृद्विङोल्श्च्रुञ्चपुटस्तव चकोरै पुरेव मा भूत्। एतेषु संप्रति सुधामपसार्य सद्यः प्राणापहारि गरलं हि विधिर्व्यधत्त ॥ २५॥ मुञ्चन्ति मुर्मुरकणान्मरुतस्त एव तान्येव कोकिलरुतानि तुद्नित कर्णी। सुख्यः किमेतदिति निःसहमालपन्ती निद्रां न विन्दति नरेन्द्रस्रुता निशास ॥ सोरेषु चन्द्रकिरणैर्वलमीगृहेषु थौतेषु चन्दनरसैर्मणिकुट्टिमेषु । आरामसीमसु घनद्रमशीतलासु कुत्रापि निर्वृतिरभूत्र विदर्भजायाः ॥ २७ ॥ इत्थं रहस्यमभिधाय शनैवियस्या तत्कालयोग्यमुपचारविधि विधित्सः। आहृत्य केलिसरसः सरसैर्प्रदिष्टैः पाथोजिनीकिसल्यैः शयनं व्यथत् ॥२८॥ तसिनिसर्गशिशिरेऽपि मृगीदृशोऽस्याः पाथोजिनीकिसलयास्तरणे छठन्याः । आसीन निर्वृतिलवः शफराङ्गनायाः कुल्याम्भसीव रविदीधितिदीपितायाः २९ सान्द्रा मृणाल्लतिका सार्विक्कवायास्तस्याः सर्विभिरधिकण्ठतटं न्यधायि । इयामीकृता सपदि तापभरेण सापि सिग्धेन्द्रनीलमणिहारतुलामयासीत् ३० इत्थं सखीविरचितैः शिशिरोपचारैर्द्वीरतापरभसामवलोक्य बालाम् । संवीजयन्किमपि पक्षपुटाञ्चलेन तामित्यवादिषमहं मृद्ना खरेण ॥ ३१ ॥ एकः स एव तरुणः स्पृहणीयजन्मा तस्यैव पुण्यनिवहः परिणाहशाली । चेतो भुविख्वजगती जयवैजयन्ति यः प्रेम पल्लवियतुं निपुणस्तवासीत् ॥ ३२ ॥ तन्वन्ति ये त्वयि तनूदारि भावबन्धं धन्यास्त एव अवनत्रितये युवानः । किं नाम तेऽपि मधुपाः सितलेशभाजं सायंतनीमनुसरन्ति न महिकां ये ३३

त्वं श्लाध्यसे शतमखप्रमुखैरमर्त्यैः कीद्दग्विधेषु मनुजेषु मृगायताक्षि । अभ्यर्थितस्त तव सुन्दरि दुर्लमो यः सोऽयं न कस्य हृदि विसायमातनोति ३४ मध्ये विलासविपिनं मणिमन्दिरेषु मन्दारदामभिरलंकृतकुट्टिमेषु । शच्यापि सार्थममराधिपतिर्विहर्तुं मन्दादरो भवति सुन्दरि चिन्तया ते ॥३५ दाक्षिण्यतः सुरमहीरुहमञ्जरीभिरापिञ्जराभिरवतंसयितुं पियायाः । अर्धप्रसारितकरोऽप्यमराधिनाथस्त्वचिन्तया समुखि मन्थरतामुपैति ॥ ३६॥ मध्येऽपि दुग्धजलधेः कलिताधिवासः संवाह्यमानचरणोऽपि तरङ्गिणीभिः। अन्तर्विचिन्त्य भवतीमवनीन्द्रपत्रि तापोत्तरं वपुरपामधिपो विभार्ति ॥ ३७॥ तन्व त्वदुर्थमनिशं परिपीड्यमानः पञ्चेषुणा धनपतिर्विनिमीलिताक्षः । सख्युः सकाशमवसर्पति चन्द्रमौलेखन्मौलिचन्द्रमहसः परिशङ्कमानः ॥ ३८॥ त्वां भावयन्कनककेतकगर्भगौरि मन्दादरः प्रणयिनिप्वपि पार्श्वगास । पञ्चारागेन सुहदापि शिलीमुखानां लक्षीकृतः समिप निन्दति रोचिरिन्दः३९ न्यस्तेक्षणस्तव तनौ स्तनवन्धुराङ्गि रागान्ध्यमेत्य भगवानरविन्दवन्धुः। आम्यन्मुहुः कनकभूथरमेखलायामाम्रेडितानि वितनोति गतागतेषु ॥ ४०॥ सन्यार्घतासुपगतां गिरिशस्य वीक्ष्य क्षोणीधरेन्द्रतनयामवनीन्द्रपुत्रि । स्पर्धावती त्वमिस चेद्रद निर्विशक्कं त्वां दक्षिणार्धमहमस्य करोमि सद्यः ४१ किं विस्तरेण वचसामपरेण भूयस्त्वं चेत्कृतृहरुवती तरस्रायताक्षि । क्षीराम्बुराशितनयामपरामिव त्वां नारायणस्य हृद्ये विनिवेशयामि ॥ ४२ ॥ एते मया मखभुजः कथिताः पुरस्ते ये दुर्छभाश्चिषु जगत्सु विलासिनीभिः। अग्रेसरत्वमुपनेष्यति भाग्यभाजां त्वत्पाणिपीडनविधिः कतमं तदेषु ॥ ४३ ॥ कर्णाभिराममिह मां वहु भाषमाणं त्वं केलिकीरमिव सुन्दरि मावमंस्थाः। वैमानिकोऽस्मि कमलप्रभवस्य तन्मे लोकेषु सप्तसु न दुष्करमस्ति किंचित् ४४ इत्थं मया निगदिता बहुधा मृगाक्षी सा निश्चयं कृतवती वचने मदीये। यत्रावलोकितवती तव देहलक्ष्मीं भूयोऽपि तत्फलकमेव हृदि न्यधत्त ॥४५॥ तिसान्सखे लिखितया तव देहलक्ष्म्या त्वय्येकतानहृदयामवलोक्य बालाम् । आत्मानमाकलयता सफलप्रयासं भैमी प्रमोदतरलेन मयाभ्यधायि ॥ ४६॥ त्वं माधवी मधुरसौ जगदेकवीरस्त्वं कौमुदी कुमुद्वन्धुरयं नरेन्द्रः । आस्तां निरस्तसदृशान्तरयोश्चिराय संबन्ध एष युवयोरभिनन्दनीयः ॥ ४७ ॥

आश्वास्य तामिति वचोभिरहं दिदृक्षस्त्वां यावदम्बरपथं न समुत्पतामि । तावत्तया स्तनतटादपकृष्य हारः स्वेनैव पाणिकमलेन समर्पितोऽयम् ॥ ४८ ॥ द्राघीयसी हिमरुचेरपि निर्मलेयं वक्षोजकुङ्कमरजोभिरुदीर्णरागा । तस्याः सखे हृदयन्नतिरिव द्वितीया मुक्तालता हृदि तवास्पद्मातनोत् ॥४९॥ मुक्ताकलापमथ तेन समर्प्यमाणं पश्चान्नलः करतले कलयांचकार । स्वदोद्विन्द्चयदन्तुरितं समन्तात्प्रागेव तस्य वपुरुत्पुरुकं वभूव ॥ ५० ॥ तेनोरसि प्रियसखेन निवेश्यमानमापि अरं मृगद्यः कुचकुङ्कमेन । हारं निरीक्ष्य कलितः कुसमेषुवाणैरन्तर्व्यचिन्तयदिदं सचिरं नरेन्द्रः ॥५१॥ सूचीमुखेन सकृदेव कृतवणस्त्वं मुक्ताकलाप छठसि स्तनयोः प्रियायाः । वाणैः सारस्य शतशोऽपि निकृत्तमर्मा खप्तेऽपि तां कथमहं न विलोकयामि ॥ प्रत्यक्षरं क्षरिदवामृतिनिर्झरौघमाकण्यं कर्णमधुरं वचनं खगस्य। तं मौनभाजमसङ्कत्परिरभ्य दोभ्यामानन्दमन्थरिमदं नृपतिर्वभाषे ॥ ५३ ॥ अभ्यर्थितं फलति कल्पतरुः प्रकामं चिन्तामणिर्दिशति चिन्तितमेव मूयः। अप्रार्थितानि वितरन्निह चिन्तितानि कीर्ति तयोरपि भवानधरीकरोति ॥५४॥ अत्रान्तरे वियद्शोभयदंशुपूरैः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखी दिवसान्तलक्ष्मीः । लञ्धोदयैश्चिषु जगत्सु गुणैरुदारैर्भैमीव तस्य हृदयं पृथिवीश्वरस्य ॥ ५५ ॥ अथ सुहृदि सरोपे वैरसेनिं जिघांसौ विद्धति विपमेपौ चापमारोपितज्यम् । प्रथयितुमिव भूयस्तस्य साहाय्यमिन्दः ककुभि वलभिदः स्वं विम्वमाविश्वकर॥

इति श्रीसांधिवित्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहृदयानन्दे महकाव्ये नलचरिते हंससंदेशो नाम तृतीयः सर्गः ।

### चतुर्थः सर्गः।

सुरपतेरपहाय दिशं विधुर्विशदतां क्रमशः समुपाययौ । मनिस तां विनिवेश्य मृगीदृशं कलयति स्म नलस्त्वनुरागिताम् ॥ १ ॥ विहरुदञ्चति कैरवबान्धवे स्फुरित चेतिस मुग्धदृशो मुखे । समवलम्ब्य वलं सुहृदोर्द्वयोरभिज्ञ्ञान शरैस्तमनन्यजः ॥ २ ॥

१. उदाहृतोऽयं श्लोकः साहित्यदपंणे.

विचिकेछैः सितशालिविकखरैः सुरिमतं कुमुदैः क्षणदामुखम् । दुरवलोकमभृदवनीभुजः सारशरज्वरकातरचेतसः ॥ ३ ॥ अपि निमीलितमिह्न निशामुखे कुमुद्मुह्रसितश्रियमानशे । हृदयमस्य तदैव महीभुजः समधिकं विधुरत्वमुपाददे ॥ ४ ॥ स्थितिमतां प्रथमोऽपि महाशयः पतिरपां रजनीरमणत्विषा । अवनिवासवसंभवया तया नल इवोत्तरलत्वमुपाययौ ॥ ५ ॥ अपिकरन्नमृतं परितः करैः प्रसमरैरमृतद्युतिरुज्जवलैः । मुद्रमुद्रञ्चयितुं पृथिवीभुजः सरसिजस्य च नाभवदीश्वरः ॥ ६ ॥ किसल्यान्तरसंधिषु पुङ्जितैः शशभृतः किरणैरपि भूरुहाम् । असमयेऽपि कथंचिदुद्श्चितैः सुमनसां स्तवकैरिव रेजिरे ॥ ७ ॥ शशिरुचः परिपीय मुहुर्मुहुः सपदि तुन्दिलतां समुपेयुपी। गृहचकोरवधृर्निजपञ्जरे पृथुतरेऽपि चिराय न संममी ॥ ८॥ शशिरुचा शशिकान्तगृहाङ्गने प्रसरदम्बुभरे सरसीयति । उडुगणैः परितः प्रतिविम्वितेरपहृतः कुमुदोत्करविश्रमः ॥ ९ ॥ उपहसन्निव हंसकद्म्वकं विचिक्छं कलयन्निव निप्प्रभम्। अपहरनिव हारळताश्रियं शशिरुचां निचयः समरोचत ॥ १०॥ कतिचिदम्बर एव तिरोदधे निजकरैरपराः परिषखजे। अभिससार परा अपि तारकाः सितरुचिर्विकिरन्वसुसंपदम् ॥ ११ ॥ विकचकैरवसौरभलोलुपैस्तत इतः कलगुङ्जितकैतवात्। स्मृतिभुवस्त्रिजगद्विजयार्जितं यश इव अमरैरुदगीयत ॥ १२ ॥ अथ हृदि प्रसभं विहितास्पदैः सारशरैरिव लिम्बतशङ्कया । सहजया स च घीरतयोज्झितः खगमिदं निजगाद नरेश्वरः ॥ १३॥ तव निर्पाय सखे वचनामृतं श्रवणयुग्ममभून्मम शीतलम् । तद्विध प्रसभं जहतीव में हृद्यमर्भ कथं सारमुर्भुरः ॥ १४ ॥ दहुतु नाम सखे मलयानिलः कवलनात्फणिनां विषद्पितः । अमृतदीधितिरेष सुधामयैरपि करैर्दहतीति महाद्भुतम् ॥ १५ ॥ ध्रुवमियं मलयानिलचारिणां फणभृतां श्वसितोर्मिपरम्परा । न पुनरेष स दक्षिणमारुतस्तनुभृतां वितनोति सुसानि यः ॥ १६॥

दहति मे हृदयं हिमदीधितिस्तुदति चन्दनशैलसमीरणः। दलयति प्रसमं पिकपञ्चमः किमवलम्ब्य सखेऽस्तु सुखोद्यः ॥ १७ ॥ ज्वलति शीतरुचिवियदङ्गने तपति दिक्षु मरुन्मलयोद्भवः । किरति मर्मस पञ्चशरः शरान्सुखलवोऽपि सखे मम दुर्लभः ॥ १८ ॥ स्मृतिभवो यदि पञ्च शिलीमुखा यदि च ते कुर्सुमैरुपपादिताः। अविरतं निपतन्ति सहस्रशः कथममी हृदयं दुरुयन्ति च ॥ १९ ॥ हिमरुचिर्दहतीति किमद्भतं वहिरसौ विशदः कलुपो हृदि । अवुध एप जनस्तु यदीदशादिप सुखाधिगमाय समुत्सुकः ॥ २०॥ तव सखे रचितोऽद्य मयाञ्जलिः शश्यरः स तथा प्रतिवोध्यताम् । समधिरुह्य निजाङ्कम्गं क्षणादयमुपैति यथास्तमहीधरम् ॥ २१ ॥ शशिनमंसतटे विनिवेश्य वा नय सखे चरमाचलकंधरम्। तव विरिच्चविमानक धुर्यतामुपगतस्य भविष्यति कः श्रमः ॥ २२ ॥ उद्यमद्रिमधिश्रयितुं सखे त्वरय संप्रति वा दिनवल्लभम् । वससमृद्धिमदं शमयन्विधोविरिहिणां स भवत्ववरुम्बनम् ॥ २३ ॥ कथय किं नु कदापकृतं मया कुलगुरोरिप चन्द्रमसः सखे । मयि निरस्तकृपः कथमन्यथा किरति जीवितहारि विषं करैः ॥ २४ ॥ इद्मुदीरयतः पृथिवीपतेः कथमपि प्रतिपद्य पदं दृशोः । स क्रपयेव तदा किल निद्रया क्षणमद्शि नरेन्द्रसुता पुरः ॥ २५ ॥ अथ नलः प्रतिवुध्य ससंभ्रमं तत इतो विनिवेश्य विलोचने । व्रियतमां सविधे न विलोकयन्निद्मुवाच मनोभवकातरः ॥ २६ ॥ मम कृते मृदलाङ्गि द्वीयसीं सरणिमाशु विलङ्घ यदागतम्। तदिदमाचरितं सुदति त्वया समुचितं प्रणयस्य गरीयसः ॥ २७ ॥ अपकृतं त्वमुना मम निर्भरं भुजयुगेन वृथा परिणाहिना । वलयतां समुपेत्य निजान्तरे त्वमिस यत्र चिराय निवेशिता ॥ २८ ॥ सितविकस्वरया दशनश्रिया किमपि कन्दलिताधरपञ्चवम् । पुनरुपैष्यति लोचनगोचरं मम कदा तव सुन्दरि तन्मुखम् ॥ २९ ॥ धृतकुरङ्गनद्धुततूलिकं मम करं मकरीलिखनोन्मुखम्। तव कपोलतले पुलकोद्भमः सुमुखि नेष्यति मन्थरतां कदा ॥ ३० ॥ ३ सह०

स्मरिवमर्दिविश्वह्वलवन्धनं छिलितमंसतटे शिथिलसजम् ।
तव कदा सुतनो कवरीमरं निगडियण्यित पाणियुगं मम ॥ ३१॥
कृतकरोषजुषस्तव यावके चरणयोर्नमता शिरसाहते ।
विरचयन्परिकर्म सवेपथुर्मम कदा सुकृती भिवता करः ॥ ३२॥
नयनयुग्म जनुस्तव निष्मलं प्रणयिनीं न चिराय यदीक्षसे ।
त्वमिस मानस पुण्यतमं यतः शशिमुखी सततं त्विय खेलिति ॥ ३३॥
तव कपोलतले विमलत्विपि प्रतिफलज्ञविभावितमण्डलः ।
विलसदङ्कमृगस्तनुते शशी मृगमदद्भवपञ्चविशेषताम् ॥ ३४॥
ध्रुवमिस त्विमहैव तिरोहिता विरहपाण्डुवपुः शिशरोचिषा ।
इदिमदं तव नृपुरशिक्षितं श्रवणयोः सिवधे मम जृम्भते ॥ ३५॥
क ते शिरीषाधिककोमलं वपुः क लङ्घनं तन्वि द्वीयसः पथः ।
निपीद तन्मे क्षणमङ्कसीमनि क्रमं कराभ्यां विनयामि पादयोः ॥ ३६॥

अध्वक्कान्त्या मुकुलितिमिदं द्वन्द्वमुन्मीलयाक्ष्णो-भूयो भूयः कुवलयमयी दिश्यतां दिश्च दृष्टिः । त्रीडानम्रं क्षणमपि नयोत्रम्रतामेतदास्यं

व्योम्नि स्मेरं भवतु कमलं पश्यतः शीतभानोः ॥ ३० ॥ कथं कथं मामपहाय भामिनि त्वरावती त्वं पुनरेव गच्छिस । निरागिस प्रेयसि केन हेतुना मिय क्षणं दक्षिणतां न रक्षिसि ॥ ३८ ॥ तथातिभृमिं भवतेव लिम्बतं कथं सखे सौहृदमाशु विस्मृतम् । इतः प्रयान्ती मम जीवनेश्वरी प्रसाद्य यन्नैव निवर्त्यते त्वया ॥ ३९ ॥ इतः प्रयाता पदवीं दवीयसीमदृश्यतां यास्यति जीवितेश्वरी । अनुवजनाशु निवर्तयामि तां सखे क्षणं पक्षयुगं प्रयच्छ मे ॥ ४० ॥ आश्वासनार्थमिव मे कमले विधा च लक्ष्मीलवं तव मुखस्य विधिवर्यधत्त ।

निद्राति पूर्वमनयोरपरस्तु जायन्मर्माणि हन्त मम क्रन्तिति किं करोमि ॥४१॥ इति विरुपितमस्य मेदिनीन्दोः स्मरविधुरीकृतचेतसो निशम्य । प्रतिपद्ममृतद्रवं विमुश्चन्वचनमुवाच दशोचितं विहंगः ॥ ४२ ॥ कुवलयदृशि तस्यामेष भावानुबन्धस्तव निषधनरेन्द्र प्रीतये कस्य न स्थात् । भवति हि मधुलक्ष्म्याः साहचर्यं प्रपन्नः समधिकममिनन्द्यश्चन्दनाद्रेः समीरः ४३ वैर्थं निधाय मनसि प्रतिपालयेदं क्ष्मावल्लभ क्षणमिव क्षणदावसानम् । प्रत्यूष एव भवतोऽभिमतार्थसिद्धेद्वारं भविष्यति विसंघितापिधानम् ॥४४॥ इति वचनमुदीर्थं मेदिनीन्दं विरमति तत्र विरिश्चियानधुर्थं । अनुगदितुमिवास्य वाचमुचैरुदचरदाद्य निशान्तशङ्खनादः ॥ ४५॥ इति श्रीसांधिविप्रहिक्महापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहदयानन्दे महाकाव्ये नलचिरते नलोनमादो नाम चतुर्थः सर्गः ।

पश्चमः सर्गः।

वहिर्विहाराय विशीर्णसिवथनी निषेदुपी गर्भगृहोदरेषु । नभस्तुपारांश्रमुखं द्धाना क्रमेण रात्रिर्जरती वभूव ॥ १ ॥ समुत्युकः प्राप्तुमिवास्य लक्ष्मीं नलस्य पञ्चेषुशराकुलस्य । विगाहमानः कक्कमं प्रतीचीं वभूव चन्द्रः सविशेषपाण्डुः ॥ २ ॥ अनुद्यते भाखति मन्द्रभासि विधौ किमप्याविरभूत्तमिस्रम् । आंसाच रन्ध्रं महनीयधाझां मलीमसः संपदमातनोति ॥ ३ ॥ निद्रां विमुञ्जत्सु सरोरुहेपु सौरभ्यलोलैर्निवहैरलीनाम् । स्तोकावशेषोऽपि वभूव सान्द्रः पद्माकरेषु क्षणमन्धकारः ॥ ४ ॥ संस्पृश्यमानैव वलाज्जहार वसूनि सर्वाण्यपि पश्चिमाशा । इन्दोः प्रकृत्या विमलस्य जातस्तथापि तस्यामनुरागवन्धः ॥ ५ ॥ दिशं प्रतीचीं परिरम्य चन्द्रे दरीगृहं गच्छति पश्चिमाद्रेः । वभार वालारुणरिंमशोणं पाची मुखं कोपकपायितेव ॥ ६ ॥ अर्धप्रवुद्धेषु सरोरुहेषु नातिप्रसुप्तेषु च कैरवेषु । करम्बितं सौरभमाददानः प्रालेयशीतः पवनश्चचार ॥ ७ ॥ तथाविधां तस्य दशां नृपस्य निरीक्षितुं कातरतामुपेत्य । निद्राविरामध्वनिभिः खगानामाह्य चन्द्रं रजनी जगाम ॥ ८ ॥ पूर्वीपराद्योः शिखरायमाजौ द्वावेव माणिक्यमणिप्रकाशौ । परस्परस्य प्रतिबिम्बलक्ष्मीं क्षणं प्रपन्नाविव पुष्पवन्तौ ॥ ९ ॥ सुतैरिव स्वरुद्धभिः सहैव नभोङ्गणे यामवतीमतीत्य । विहुर्जुकामश्चरमाद्रिवेलां शनैः प्रपेदे तुहिनांशुहंसः ॥ १०॥

वितीर्णरागः कुसुमोत्करश्रीज्येतिसाविपाण्डु रछदनान्यपास्य । बभार बालारुणरिमदम्भान्नभस्तरुर्नृतनप्रह्मवानि ॥ ११ ॥ उपैप्यतश्चण्डरुचेर्मयुखैर्निरस्यमानेऽपि घनान्धकारे । न्छस्य भैमीविरहामिजन्मा जगाम वृद्धिं मदनान्धकारः ॥ १२ ॥ विकासलक्ष्मीः कमलं जगाम संकोचमुद्रा कुमुदं प्रपेदे । संपद्विपद्वापि निसर्गछोला कुत्रापि न स्थैर्यमुरीकरोति ॥ १३ ॥ मधूनि पीत्वा क्षणदामिदानीमदक्षिणोऽयं निलनीमुपैति । इतीव सेर्प्या निजकोषमध्ये कुमुद्वती कापि ववन्ध भुङ्गम् ॥ १४॥ कथंचिदास्थाय स धैर्यवन्धं प्रत्यूषसंध्याविधिमन्वतिष्ठत् । महात्मनां हि व्यसनातिभारः कियाविलोपे प्रभुतां न याति ॥ १५॥ दुशां तवेमां विनिवेच भैमीमाश्वासयिष्यामि निकामखिन्नाम्। श्वतोऽपि खेदं शिथिलीकरोति प्रियानुरागः प्रमदाजनस्य ॥ १६॥ तदेष गच्छामि नराधिनाथ मुहूर्तमात्रेण पुरी विदर्भाम् । विलोकयिष्यामि दिनैः कियद्भिर्मेमीसनाथस्य मुखाम्बुजं ते ॥ १०॥ इति बुवनेव नरेश्वरेण दोभ्यां परिष्वज्य खगो विमुक्तः। लिम्पन्नभः काञ्चनपक्षकान्त्या क्षिप्रं विदर्भाभिमुखो जगाम ॥ १८॥ अत्रान्तरे दूतमुखेन भीमः खयंवरार्थं खतनूभवायाः । प्राप्ते विदर्भामवनीन्द्रबृन्दे तं प्रीतिपूर्वे नलमाजुहाव ॥ १९ ॥ ततः समासाद्य शुभं मुहूर्तं पुरोधसा संभृतमङ्गलश्रीः । निमित्तसंसूचितकार्यसिद्धिर्नेलः प्रतस्थे नगरीं विदर्भाम् ॥ २० ॥ अधश्चमूरेणुभरस्य रेजे श्वेतातपत्रं निषधेश्वरस्य । विलङ्घ मेघानिजवंशकेतुं तं वीक्षितुं प्राप्त इवामृतांशुः ॥ २१ ॥ अमुब्य हस्ताम्बुजमभ्युपेत्य भैमी ध्रवं मे भविता सपती । इतीव तस्य ध्वजिनीभरेण विश्वंभरा वेपशुमुद्धभार ॥ २२ ॥ मद्वंशजाताच्रुपतीनतीत्य गुणेन भैमीमुपलप्स्रतेऽसौ । इतीव रुजाविधुरो विवस्नानन्तर्दंधे तस्य चम्रुजोिमः ॥ २३ ॥ मतङ्गजानां मदवारिसेकैः पराभवासादनशङ्कयेव । अमुष्य नासीरतटे तुरङ्गेः क्षुण्णं रजः खं सहसोत्पपात ॥ २४ ॥

आभोगलक्ष्म्या पदवीप्वनित्यविस्त्वरैर्विश्वमसुष्य सेना । वर्षाम्बुपूरेण विभिन्नसेतः स्रोतस्वती वृद्धिमतीव रेजे ॥ २५॥ तस्य प्रयातः प्रतनाभरेण नीरन्ध्रतां वर्त्म तथा जगाम । यथा रजोऽप्यस्य खुरावकीर्णं न चक्षमे व्योमविलङ्गनाय ॥ २६ ॥ हशःश्रिय निन्दति न क्षितीन्दुर्नेत्रश्रियं वीक्ष्य विदर्भजायाः । इतीव संचिन्त्य ययुर्विद्रं मृग्योऽध्वकुञ्जेषु सुखं निपण्णाः ॥ २० ॥ उपायनान्यस्य तथोपनिन्ये पदे पदे जानपदो जनौयः । कृतोपयोगान्यपि तानि सैन्यैर्यथा न संख्याविषयत्वमीयः ॥ २८ ॥ मार्गेष्वित्नोऽपि चमूचराणां विश्रामहेतोर्वसतीः स मेजे । तथाविधानां चरितं न जातु श्रमातिरेकाय समाश्रितानाम् ॥ २९ ॥ जवाद्विज्ञातविलङ्किताध्वा संचिन्तयन्नेव गुणान्प्रियायाः । विदर्भराजस्य पुरोपकण्ठे ववन्य सेनाशिविरं नरेन्द्रः ॥ ३० ॥ अत्रान्तरे क्षोणितलादुपेत्य कलिपियः कामचरो महर्षिः। निवेदयामास विदर्भजायाः खयंवरस्यावसरं सुरेभ्यः ॥ ३१ ॥ प्रागेव तस्यामनुबद्धभावाः पुरंदराद्याः ककुभामधीशाः । पुरः सरीकृत्य मुनिं तमेव प्रतिस्थिरे तां नगरीं विदर्भाम् ॥ ३२ ॥ लावण्यलक्ष्मीजितपञ्चवाणं विलोक्य ते वर्त्मनि वैरसेनिम् । विदर्भजायां शिथिलीकृताशाः परस्परं मन्नमिमं व्यतेनुः ॥ ३३ ॥ उज्जूम्भते चेतिस तावदेव यूनां मदः कान्तिविशेषजन्मा । न यावदक्ष्णोविषयत्वमेति विश्वंभरालंकृतिरेष वीरः ॥ ३४ ॥ असाभिरेतैरविमृश्य नूनमङ्गीकृतः साहसिकत्वदोपः । मोहादनाहत्य नरेन्द्रमेनं भैमीविछोलं यदकारि चेतः ॥ ३५॥ अभ्यर्थनाभङ्गपराभवेन नवावतारेण विलज्जमानान् । प्रतिप्रयाताननवाप्य भैमीं वक्ष्यन्ति किं किं सुरसुभूवो नः ॥ ३६ ॥ असाकमप्यत्र यहच्छयैव निपत्य दृष्टिर्यदि नान्यमेति । गुणातिरेकोऽभिनिवेशवत्यास्तदा किमुच्येत विदर्भजायाः ॥ ३७ ॥ असामिरभ्यर्थ्य तदेष एव दमसमुर्दूतपदे विधेयः। असान्स्तुवन्नेनमपास्य नूनमन्यो हि लज्जाजडतामुपेयात् ॥ ३८॥

इत्थं विनिश्चित्य दिवौकसस्ते पृथकपृथग्व्यञ्जितरूपचिहाः । आशीर्भिरानन्य मुहुः प्रणम्य वद्धाञ्जिलि नैपधिमत्यवोचन् ॥ ३९॥ तथा प्रसन्नैरपि नांशुपूरैमीलिन्यमिन्दुर्जगतां क्षिणोति । कुलावतंसत्वमुपेयुषस्ते यथा विशुद्धैर्यशसां वितानैः ॥ ४० ॥ आसाच पूर्वानिप पार्थिवांस्ते न कश्चिदर्थी विमुखः प्रयातः । यशस्त्वसामान्यमिदं त्वदीयं यद्धिमावं वयमभ्युपेताः ॥ ४१ ॥ कुळानुसारी सुरकार्यसिद्धी भवादशानां भवति प्रयतः। ' तेनाच कुत्रापि समीहितेऽर्थे नियोक्तमिच्छन्ति दिवाकसस्त्वाम् ॥४२॥ भीमात्मजायाः सविधे तथा त्वमसानुपश्चोकय लोकवीर । अलंकरोति त्रिदिवं यथेयमेकस्य नः कस्यचिदेत्य हस्तम् ॥ ४३ ॥ तद्रथमर्थी विदितोऽसि वत्स विस्नम्भमिसतद्पि त्वमेव। निजार्थसिद्धिप्वपि निर्व्यपेक्षाः श्रेयः परेपां घटयन्ति सन्तः ॥ ४४ ॥ प्रतिश्रुतं चेद्भवता तदेवमसंशयं सेत्स्यति वाञ्छितं नः । संपाद्यमानं हि महानुभावैः स्पृशन्ति न प्रार्थितमन्तरायाः ॥ ४५॥ विधेर्वशात्कार्यविपर्ययेऽपि न तेऽपराधः परिशङ्कनीयः । प्रभोर्नियोगापनये नियोक्तराशास्यसिद्धः प्रतिभूनं दूतः ॥ ४६ ॥ नलः सखेदोऽपि गिरं सुराणां सत्त्वातिरेकाद्विद्धे तथैव । अमुष्य यत्नेन विदर्भजा तु सा निश्चयाद्वारियतुं न रोके ॥ ४७ ॥ सुरास्त तां निश्चितचित्तवृतिं विशुद्धवृत्तं निषधेश्वरं च। वरैरुमौ प्रत्यभिनन्द्य भूयो दिवं ययुर्म्छानमुखप्रकाशाः ॥ ४८ ॥ अथात्मजां नैषधसक्तचित्तां निशम्य शश्चनमुदितोऽपि मीमः । दाक्षिण्यमात्रेण नरेश्वराणां खयंवरं वर्तयितुं शशास ॥ ४९ ॥ अथो नियुक्तैः प्रभुणा समन्तादलंकृता सा नगरी विदर्भा । मरुद्धिलोलेर्निवहैर्ध्वजानां स्वयंवरायाह्वयतीव राज्ञः ॥ ५०॥ अथानुकुलेऽहनि तत्र मञ्चानास्थाय तस्थः शतशः क्षितीशाः । अनुद्रुता वन्धुवधूजनेन भैमी च तं देशमुपाजगाम ॥ ५१ ॥ अभ्याशभाजोऽपि नृपानपास्य सा नैषधे केवलमुत्सुकासीत् । शहेषु सत्स्वप्यपरेषु नूनं विलोकते चन्द्रमसं चकोरी ॥ ५२ ॥

तामन्तिकाद्रुरतरं प्रयान्तीं न केवलं दृष्टिरनुप्रयाता । श्वासोप्मणा म्लानमुखप्रभाणां नैसर्गिकी श्रीरपि पार्थिवानाम् ॥ ५३ ॥ नेदीयसो यात्रपतीनमुखद्वसन्तलक्ष्मीरिव सा कुमारी। तेषां तरूणामिव कान्तिरुचैरन्तर्निदायेन जगाम शोषम् ॥ ५४ ॥ आरोप्यमाणा रभसातिरेकां हुणेन कर्णान्तिकमागतेन । इपः शरव्यं सुभटोज्झितेव जगाम दृष्टिर्नलमेव तस्याः ॥ ५५ ॥ धात्री कापि विदर्भराजदुहितुर्भूछीलया व्यापृता पौष्पं दाम विज्म्भमाणपुलके कण्ठे नलस्यार्पयत् । अन्येपां तु महीभृतां प्रति मुहुः श्वासोत्तरं ताम्यतां तापोत्सेकमधत्त चेतसि शरश्रेणी मनोजन्मनः ॥ ५६ ॥ चूडाग्रे पुरविद्विषः समुचिते विन्यस्य लेखां विधो-र्केटधां कीर्तिमबृद्ध तां खलु विधिमैमीं नलायापयन्। एतस्याः समवाप्तये प्रणयितां संपाद्य भूमीभुजा-मन्येषां विषमायुधस्त्वसदृशारमभाषवादं यथा ॥ ५० ॥ पौराणामिति वचनं निशम्य हृष्यन्प्रासादं निषधपतिः शनैर्जगाम । वैदर्भ्याः परिणयमङ्गलाय भीमः संभारं रचयितुमुत्सुको वभूव ॥ ५८ ॥ इति श्रीसांधिवित्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहदयानन्दे महाकाव्ये नलचिरते नलसाम्राज्यलाभो नाम पद्यमः सर्गः।

#### षष्टः सर्गः ।

अथावरोधेषु विदर्भभूपतेर्वृतं कुमार्या निषधेश्वरं पतिम् ।
निवेदयन्त्यः परिवारसुभ्रवः समीहितादप्यधिकं प्रपेदिरे ॥ १ ॥
नलेन संवन्धमुपाश्रितं नृपः कुलं स मेने सिविशेषमुज्ज्वलम् ।
महार्णवं क्षीरमयं घनात्यये करेण संस्पृष्टमिवामृतस्वतेः ॥ २ ॥
प्रकामगुर्वीमिष संपदं नृपस्तदा स मेने नितरामणीयसीम् ।
नवं हि जामातरमर्चियप्यतां समृद्धिभाजामिष शङ्कते मनः ॥ ३ ॥
भविष्यतीयं महिषी महीपतेर्नलस्य लोकत्रयविश्वतौजसः ।
विचिन्तयन्तित्थमपश्यदात्मजां स गौरवस्नेहकरिन्वतं तदा ॥ ४ ॥

पुरोहितेनाथ समं द्विजातिभिर्विवाह्लमे विनिवेदिते शुमे । दमलसुर्माङ्गलिकेषु कर्मसु न्ययोजयद्बन्धुवधूजनं नृपः ॥ ५॥ गृहे गृहे न्यस्तनवीनतोरणा पदे पदेऽलंकृतराजपद्धतिः । मुहुर्मुहुर्मु चिंछततूर्यनिः स्वना श्रियं ययौ कामपि सा पुरी तदा ॥ ६ ॥ ततः कुलाचारविदा पुरोधसा कृताधिवासां तनयां महीपतेः । विधाय संगीतकमङ्गळं स्त्रियः समेत्य तामस्तपयन्यथाविधि ॥ ७ ॥ निसर्गतः काञ्चनयष्टिसच्छविर्वितन्वती स्नानविधि नृपात्मजा । नवेन काश्मीररसेन रिलता न्यवेदि सौरभ्यभरैन तु श्रिया ॥ ८॥ ततोऽङ्गनाः क्षौमसमावृतैः करैर्यथायथाम्भःपृषताव्यमार्जयन् । तथातथास्याः परिणाह्यालिनी वभूव लावण्यमयी तरिङ्गणी ॥ ९ ॥ विडम्बयन्ती कनकं तनुश्रिया सितेन मुक्तामधरेण विद्रमम् । कराङ्क्कुलीभिः कुरुविन्दमञ्जरीं वभूव भूपान्तरनिः स्पृहेव सा ॥ १०॥ अनन्तरं स्नानविधेर्नृपात्मजा पिनद्भवालार्कनिभांशका वभौ। घनाम्बुवर्षेण कृताभिषेचना छतेव नीरन्ध्रमुदीर्णपञ्चवा ॥ ११ ॥ रराज, कालागुरुधूपलिप्सया विधुन्वती कुन्तलभारमायतम् । हिरण्मयी मन्मथकेतुयष्टिका मरुचलनीलनिचोलिकेव सा ॥ १२ ॥ विनिर्मिमाणा करयोर्थुगेन सा मनोभिरामां कबरीं कृशोदरी। करम्व्यमाणां करजांशुभिर्निजैरयलमेनां विद्धे सगर्भकाम् ॥ १३ ॥ स्वभावतः कोकनदानुकारिणौ प्रसाधयन्त्यश्चरणौ दमस्रमुः। अलक्तकं वीक्ष्य जितं तयोः श्रिया क्षणं प्रपन्नाः करणीयमुग्धताम् १४ चकार कालाञ्जनलेखयाञ्चिते विलोचने यत्प्रथिवीन्द्रनन्दिनी । ततस्तयोः श्रीरवतंसताजुषोर्निरास नीलाम्बुजयोस्तुलाकथाम् ॥ १५ ॥ चकार कस्तूरिकया सकौतुकं वधूमुखे यत्तिलकं प्रसाधिका। जिगाय तत्कान्तिविशेषसंपदा मधुव्रतं निश्चलमम्बुजे स्थितम् ॥ १६॥ ततः कुमारी मुकुरेऽनुविम्बितं विलोकयामास सक्वत्रिजं मुखम् । मुहुर्मुहु: प्रैक्षत नैषधं तु सा निवेशितं चेतसि मन्मथेषुभिः ॥ १७ ॥ वधूः सदूर्वाङ्करमार्द्रकुङ्कमं करेण यत्कोतुकसूत्रमयहीत् । हिरण्मयै: स्वैः किरणैर्विराजितं तुलां दधे काञ्चनकङ्कणेन तत् ॥ १८॥

वधूर्विवाहोचितवेषपेशलं प्रसाधिता कौतुकसूत्रधारिणी। अमन्यतान्तःपुरसुन्दरीजनैरुपस्थिता मङ्गलदेवतेव सा ॥ १९ ॥ अथ प्रयुक्तं निपुणेः प्रसाधकैर्नलोऽपि यं वेपविशेषमप्रहीत्। अवर्धयत्तस्य स कान्तिसंपदं तुपारभानोः शरदेव संगमः ॥ २०॥ निसर्गतो यस्तनुरूपसंपदा वभूव छोकस्य विछोचनोत्सवः। दमख्युः पाणिपरिग्रहोचिता प्रसाधनश्रीः किमिवास्य वर्ण्यते ॥ २१ ॥ ततो विदर्भाधिपतेः प्रशासनादमात्यमुख्याः सदिस स्थितं नलम् । विभो प्रभुनः सहितः सुहज्जनैः प्रतीक्षते त्वामिति संन्यवेदयन् ॥२२॥ अथायमासन्नसमीहितोदयः प्रोधसा संभृतमङ्गलितयः। समन्ततो वन्धुजनैः समावृतः प्रभुर्विद्रभीधिपतेर्गृहं ययौ ॥ २३ ॥ सलीलमारु मतङ्गजं नलः खदेहलीमेव न यावदत्यगात् । अमुप्य तावतपृतनायसारणी विदर्भराजस्य गृहानपूजयत् ॥ २४ ॥ विलोकमानाः पथि नैपधं जनाः परस्परं पीडितदेहयष्टयः । अशक्रुवन्तश्चलितुं पदात्पदं हृदा च दग्भ्यां च परं तमन्वयुः ॥ २५ ॥ स्तनैर्नितम्बैश्च नितान्तपीवरैर्निवार्यमाणेषु समीपवर्तिषु । न मध्यभागे तनुमध्यमाः परं निपीडिताः पौरजनावृते पथि ॥ २६ ॥ नरेश्वरे गच्छति राजवर्त्मना वपुःश्रियावर्जितविश्वलोचने । इति व्यचेष्टन्त मनोभवाज्ञ्या निरस्तनारीसुरुभत्रपाः स्त्रियः ॥ २७ ॥ पथि प्रयान्तं निषधेन्द्रमीक्षितं समुत्सुका दृष्टिमधः प्रसारिणीम् । तिरोद्धतुङ्गमुरोजयोर्युगं निनिन्द काचिद्रलभीगता वधूः ॥ २८ ॥ सह स्थिता जीवितवन्धुना परा निरीक्षितुं निर्भरमक्षमा नलम्। तदीयदेहप्रतिमाङ्कितं निजं मुहुर्मुहुः प्रैक्षत रत्नकङ्कणम् ॥ २९ ॥ नलस्य कान्त्या हृतमानसापरा वधूर्विधित्सुर्मकरीं कपोलयोः । तमेव शश्विखती ससंभ्रमं सखीजनैः पार्श्वगतैर्न्यपिध्यत ॥ ३०॥ क्यापि मुग्धाङ्गनया नरेश्वरे प्रयाति वातायनसंमुखात्पथः । अपाङ्गयोरुत्पलपत्रदीर्घयोरशिक्षि तिर्यक्चलनेषु चातुरी ॥ ३१ ॥ मृगेक्षणा काचन भावनावशाद्विलोकयन्ती निषधेश्वरं पुरः । गतेऽपि तस्मिन्परिलङ्क्य दृक्पथं चिराय नैव स्वगृहं न्यवर्तत ॥ ३२ ॥

वधूर्रशौ रञ्जयितुं समुत्सुका निवेश्य काळाञ्जनमङ्गुळीमुखे । त्वरावशान्तः परिलिप्य गण्डयोविहिर्गता कापि जनानहासयत् ॥ ३३॥ ततः सुधालेपसितं निवेशनं विवेश भीमस्य नलः सुहृदृतः । यहैः समन्तादुदितैरनुदुतं तुषारधामेव शरद्वलाहकम् ॥ ३४ ॥ अथोपयन्तुः प्रणयामिवृद्धये ननाम कन्या गिरिजां गुरोगिरा । प्रसाद्य तामेव भृशं समश्चते वधूजनः श्लाध्यगुणोऽपि काङ्क्षितम् ॥३५॥ कुलाङ्गनानामभजद्विधेयतां नलस्तदा माङ्गलिकेषु कर्मसु । सतां समाचारमवारितं अतौ अतं प्रपन्ना अपि नोज्झितुं क्षमाः ॥३६॥ ततो गतः कौतुकवेदिकान्तरं विदर्भराजेन नलः कृतार्चनः। समाहितान्तःकरणं समाद्धे हुताशनं तत्र विवाहसाक्षिणम् ॥ ३७॥ नलस्य पाणौ विधिवद्वधूकरं विधाय यावन ददौ जलं गुरुः । परस्परस्पर्शवशात्तदेव तौ वभूवतुः स्रेदज्ञहैः परिष्ठतौ ॥ ३८ ॥ ततो नलस्य प्रतिपादितः करे विदर्भराजेन दमस्रसुः करः । निनिन्द कान्त्या नितरां मनोज्ञ्या नभुखतावर्जितमम्बुजेऽम्बुजम् ॥३९॥ हुताशनस्तावुपशिक्षयन्निव पदक्षिणप्रक्रमणं वधूवरौ । भृशं तथैवाश्रमयन्मुहुर्मुहुर्निजां शिखां लाजहविर्मिर्चितः ॥ ४० ॥ वधूर्विवाहानलधूमविक्कवा निमीलयन्ती क्षणमीक्षणद्वयम् । चकार कर्णार्पितयोरयत्नतः सपत्नशून्यामसिताञ्जयोः श्रियम् ॥ ४१ ॥ नरेश्वरे सप्तपदीविधित्सया करेण भैम्याश्चरणं जिघृक्षति । निरीक्ष्य साकृततरङ्गितेक्षणं सखीजनं नम्रमुखी वभूव सा ॥ ४२ ॥ ततः कुमारी गुरुणाभ्युदीरिता संगुन्नताक्षी ध्रुवमैक्षताम्बरे । नलस्तु तस्या वदनं विभावयन्त्रमन्यताभ्याशगतं सुधानिधिम् ॥ ४३ ॥ ततो महार्हासनमेकमास्थितौ वितीर्णदायौ कृतमङ्गलाशिषौ । विलोक्य जामातरमात्मजां. च तां मुदं विदर्भाधिपतिः परां ययौ ॥४४॥ विद्भराजात्मजयान्तिकस्थया नलः श्रियं सातिशयामधारयत् । विधुः स्वभावादिप नेत्रदोहदात्किमुच्यते पौर्णिमया समागतः ॥ ४५। जगुर्यदुचैः परिहासपेशरुं विलोकयन्त्योऽपि गुरोः कुलाङ्गनाः । ततोऽभिशक्के निषधेन्द्रमीक्षितुं हियोऽपि तासां हृदयाद्वहिर्गताः ॥४६॥ ततः समादाय रविर्दिनिश्रयं प्रशुद्धरागश्चरमाचछं ययौ ।
नछश्च पर्याप्तमनोरथोदयः प्रियाससः कौतुकमन्दिरोदरम् ॥ ४० ॥
गिरां विशेषेः परिहासगिभैतैर्विचेष्टितैश्च स्मरदर्पदीपनैः ।
क्रमान्मृदृद्धावितछज्जया तया निशामनैपीित्प्रयया समं नछः ॥ ४८ ॥
पुरीं विदर्भामधिसंश्रितं जनं निजैश्चरित्रैरिनशं प्रमोदयन् ।
उवास तत्रैव दिनानि कानिचिद्दमस्युः प्रेमवशंवदो नछः ॥ ४९ ॥
अथायमामन्त्रय विदर्भम्भुजं प्रियासहायः शिरसा प्रणम्य च ।
रथं समारुख सम्प्रसैनिकः पुरं प्रतस्थे पृथिवीपुरंदरः ॥ ५० ॥
पथि पथि स पुराण्यतीत्य गच्छन्व्यतनुत शून्यतराणि तानि पारैः ।
स्वविषयमितदूरमार्गमेते न हि विदुपस्तदनुप्रयाणछोछाः ॥ ५१ ॥
मेमीविछोकनमहोत्सवसंश्रमेण स्रस्तांशुकैः स्तनभरैर्मृगछोचनानाम् ।
रथ्यान्तरेषु पुनरुक्तसुवर्णकुम्भं शीतांशुवंशितछकः स्वपुरं विवेश ॥ ५२ ॥
इति श्रीसांथिविप्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहदयानन्दे महाकाव्ये नछचरिते
दमयन्तीपरिणयो नाम पष्टः सर्गः ।

### सप्तमः सर्गः।

तत्र नैपधमनादृतेन्द्रया भीमराजसुत्या सहागतम् ।

मेनिरे गुणिवशेषभाजनं नीतियुक्तिमिव विक्रमं प्रजाः ॥ १ ॥
अन्वहं नवनवेर्गुणान्तरेस्तावुमौ जिनतिविस्तयौ मिथः ।
तौ रतीकुसुमकार्मुकाविव प्रेमवृद्धिमधिकामवापतुः ॥ २ ॥
चापयिष्टिरिव शुद्धवंशजा सा गुणेन युयुजे यथा यथा ।
प्रेयसी नरपतेर्दिने दिने नम्रतामुपययौ तथा तथा ॥ ३ ॥
तं कदाचिदुपगम्य भूभुजं भीमराजसुत्या सह स्थितम् ।
आयितं हृदि चिराय चिन्तयित्तर्युवाच वचनं सितच्छदः ॥ ४ ॥
त्वं वृहस्पतिरिवापरः सखे नीतितत्त्वविदुषां पुरःसरः ।
सौहृदं तु मुखरीकरोति मां तेन किंचिदनुशास्मि ते हितम् ॥ ५ ॥
वारवामनयनामिवावनीं रागिताः कित न मुझते नृपाः ।
एक एव निपुणः स गीयते रागिणी भवति यत्र सा पुनः ॥ ६ ॥

स्वेषु शर्मसु समुज्झितस्पृहाः साधवः परहितानि तन्वते । मूर्भि धारयति केन हेतुना मेदिनीमनुदिनं फणीश्वरः ॥ ७ ॥ संपदामधिगमाय कौश्लं कस्यचिद्भवति भाग्यशालिनः । तादशः प्रविरहोदयः कृती यस्तु भोक्तमपि ताश्चिरं क्षमः ॥ ८॥ मा सा गाः क्षणमपि प्रमादितां दुर्वलेष्वपि नरेन्द्र वैरिषु । ते हि मत्सरवशंवदीकृताः कैतवेन किल जेतुमीशते ॥ ९॥ संपदां समुद्याय भूयसे वीजतां व्रजति रञ्जनं विशाम्। तेन तत्र सततं कृतोद्यमः श्रेयसां भवति भाजनं नृपः ॥ १० ॥ देहिनां सुकृतिनां न दुर्लभाः स्वर्णदीपरिसरेषु केलयः। त्वाहरोन सुहुदा तु संगतिर्मिद्विना जगति केन लभ्यते ॥ ११ ॥ यद्भवेन विषयस्तपस्तिनां यज्वनां च यदतीव दूरतः । शीतये मम न तत्पदं विधेर्यत्र नास्ति भवता समागमः ॥ १२ ॥ किं तु भीरुद्यतेऽनुजीविनां खं नियोगमधिगम्य तिष्ठताम् । तेन वोढुमहमम्बुजोद्भवं गन्तुमुत्सुक इवास्मि संप्रति ॥ १३ ॥ तत्र तत्र सुरसिद्धचारणैर्गीयमानममळं यशस्तव । मामकं किमपि नोदयिष्यति त्वद्वियोगजनितं मनोज्वरम् ॥ १४ ॥ इत्युदीर्य कृतमौनवन्धनं वाग्भिरेनमभिनन्द नैषधः। दोर्धुगेन परिषस्तजे सखं निर्जगाम तदनुज्ञ्या खगः ॥ १५ ॥ निर्गते सुहृदि खिन्नमानसं तं विनोदयितुमुत्सुकादिव । व्यञ्जयन्निजगुणानृतुस्तदा प्रादुरास सुरमेरनन्तरः ॥ १६ ॥ वीक्य चण्डिकरणस्य रिमिमः शुप्यतः क्षितिरुहो निजाश्रयान् । शंक्रतेन बहुलेन झिल्लिका मुक्तकण्ठमरुदन्मुहुर्मुहुः ॥ १७ ॥ चञ्चरीकपैरिसंनिवेशितैः स्वः प्रसूननिकरैर्निरन्तरा । पाटली विगलितच्छदावलिनीललोहितमधारयद्भपः ॥ १८॥ मद्भयाद्वहिरलव्धसंश्रयं शैत्यमत्र किल वासरे स्थितम् । इत्यवाप्य किसु रोषमूष्मणा गर्भवेश्म रजनीषु जयसे ॥ १९॥

१. 'परिषत्रिषेवितैः' इति पाठः समुचितः.

शङ्कमान इव तिग्मदीधितेर्दुःसहेन महसा पराभवम् । नोद्दभार तरसा नवाङ्करं पाटलिश्च्युतपुरातनच्छदः ॥ २०॥ वासरे विरतिभाजि महिका किंचिदुच्छ्वसितकुब्बलानना । सुप्तमातपभयादिव सारं झंऋतैर्मधुलिहामवोधयत् ॥ २१ ॥ खेदविन्द्निवहैर्द्विधोदितैरूप्मणः प्रणयनश्च संनिधेः। आर्द्रतां न विजहो मृगीदशामङ्गकेषु घनसारकर्दमः ॥ २२ ॥ अङ्गना इव वियोगविक्कवाः खिद्यमानकमलाननश्रियः । मेजिरे भवनदीर्घिकास्तदा तानवं नवनवं दिने दिने ॥ २३ ॥ वहाभैः सह विहारयोग्यतां सुभ्रवां समुपगन्तुमुत्सुकाः । दीर्घिकाश्चपलमीनराजयो जज्ञिरे तनुतराम्बुसंपदः ॥ २४ ॥ तत्र वर्मसमये विगाढतां याति दुःसहदिनेशरोचिषि । भीमराजसतया सहाभवत्पार्थिवोऽम्भसि विहर्तुमुत्सुकः ॥ २५ ॥ नैषधोऽथ जलकेलिकौतुकाद्भृपणैस्तदुचितैः प्रसाधितः। निम्नगामनतिदूरवर्तिनीं कांचिदच्छसिळलां जगाम सः ॥ २६ ॥ दर्शयन्त्य इव नूतनोदयं सर्गमन्यमवलामयं विधेः। भीमराजतनयापुरोगमास्तं प्रयान्तमनुजग्मुरङ्गनाः ॥ २७ ॥ प्राप्तसैनिकवृतां विद्रतस्तीरयोरुपवनैर्मनोरमाम् । सैकतेषु मणिहर्म्यगर्भितामाससाद सरितं नरेश्वरः ॥ २८॥ अम्बुकेलिरकरोद्यथा यथा मन्दतां वपुषि तापसंपदः । वृद्धिरेव समभूत्तथा तथा सुअवां मनसि मन्मथोष्मणः ॥ २९ ॥ श्चिष्टसूक्ष्मवसनेषु निर्भरं वीचिभिर्विगलितांशुकेषु च। व्यक्तकान्तिषु न किंचिदन्तरं योषितां स्तनतटेष्वरुक्ष्यत ॥ ३०॥ अम्बुकेलिभिरपास्तभूषणाः क्षालिताञ्जनतयारुणेक्षणाः । रेजिरे विछ्ठितालकाः स्त्रियो मानवृद्धिविधुरीकृता इव ॥ ३१ ॥ कर्णधारतरुणीभिरास्थितं नौविशेषमधिरुद्य कौतुकात्। अन्यभू (अन्वभूत्) प्रणयिनीसखः प्रभुस्तत्र वारिणि विहारसंश्रमम्३२ वीक्ष्य वीक्ष्य परितस्तरङ्गिणीरामणीयकमनल्पकौतुकः । अन्तरम्ब मणिमण्डपे स्थितः प्रेयसीमिदमिदं जगाद सः ॥ ३३ ॥ ४ सह०

भूयोभ्यित्तग्मभानोर्भयुत्वैस्तापोत्सेकं दुःसहं प्राप्य खिन्नाः । छायादम्भादम्बु नादेयमेतद्गाहन्तेऽमी तीरजाः क्ष्मारुहोऽपि ॥ ३४॥ एतासां तव परिवारसुन्दरीणां सौरभ्यं श्वसितसमुद्भवं पिवन्तः । रोलम्बाः कमलवने नवावतारं वैरस्यं शशिमुखि निर्भरं भजन्ते ॥ ३५॥ आसां विहाररभसेन परिष्ठवानां वामश्रुवां स्तनतटेषु विचूर्णितोर्मिः। एपा सरित्तव विलोकनमङ्गलाय लाजानिवोत्क्षिपति सुन्दरि वारिविन्दून्३६ आरादसमासनकूजत्पृथुकण्ठं चकद्वन्द्वं चञ्चुपुटन्यस्तविसायम् । लक्ष्म्या लेशेनानुसरत्यत्र तवेदं गाढाश्चेषात्रोटितहारं स्तनयुग्मम्॥ ३०॥ गतिं त्वदीयामवलोक्य मुग्धे विलज्जमाना इव राजहंसाः । संवाधमम्भो मदिरेक्षणाभिर्विहाय द्रं तरसा प्रयान्ति ॥ ३८॥ भणितानुकारचतुराणि पत्रिणां विरुतानि तीरतरुनीडशायिनाम्। समुदीरयत्यविरला कपोलयोः पुलकावलिः सुमुखि वारयोपिताम् ॥ ३९॥ तरङ्गवातेन विकीर्यमाणैरम्भः पृषद्भिर्मुषितार्कतापाः । अध्यास्य वानीरनिकुञ्जगर्भ वैदर्भि कूजन्ति शकुन्तयोषाः ॥ ४० ॥ गगनैकदेशमयमास्थितश्चिरं स्थिरदृष्टिरम्भिस निमज्ज्य सत्वरः। तव सुभु होचनविहासतस्करं शफरं मुखेन दघदुत्थितः खगः॥ ४१॥ इयमिह गलदङ्गरागदृश्यं करजपदं स्तनयोस्तिरोदधाना । पविश्वति पयसि स्वकण्ठ(दन्ने) प्रतरणनैपुणशालिनीव बाला ॥ ४२ ॥ वसुसंपदा नियतमत्र विकियां तमसः परोऽपि पुरुषः प्रपद्यते । अरविन्दवन्धुरपि वन्धुराङ्गि यद्वहतीव गाढमरविन्दमंशुमिः ॥ ४३॥ आपिञ्जरोभयतटा मृगलोचनानामङ्गच्युतेन घनकुङ्कमकर्दमेन । जम्बूरसेन कनकीकृतकूलभागां जम्बूनदीमनुकरोति तरिङ्गणीयम्॥ ४४॥ मध्ये व्योम्नः क्रीडतश्चण्डभानोर्भासा विष्वक्कृच्छितेषु च्छदेषु । छायां दीर्घा मण्डलीकृत्य मूलं संरक्षन्ति क्ष्मारुहस्तीरजाताः ॥ ४५ ॥ प्रतिपदमुपदिश्यमानमार्गः क्षितितिलकः प्रतिहारपालिकाभिः । मणिमयमपहाय केलिहर्म्यं व्यहरत वारिणि मीमजासहायः ॥ ४६॥ अथ मण्डलबन्धनाभिरामं परिवत्रुः परितः प्रभुं मृगाक्ष्यः । स च मध्यगतो रराज तासां परिवेषान्तरमास्थितः शशीव ॥ ४७ ॥

श्चथांशुके वीचिविघट्टनेन वक्षोजयुग्मे परिणद्धरागम्। भैमी मुहुस्तोयलवाभिषेकैर्न्यमीलयन्नेत्रयुगं नलस्य ॥ ४८ ॥ परस्परं कुङ्कमवारिसेचनैर्न केवलं तन्मिथुनं शरीरयोः। अमोघपातैः कुसुमेपुसायकैः पुपोप रोषं(तोषं)निविडं हृदोरिप ॥ ४९ ॥ अथ भाखति कुङ्कमारुणाभे चरमक्ष्माधरचुडचुम्बिबिम्बे। अधिरुह्य नलः प्रतीरहर्म्यं कृतनेपध्यविधिः पुरं प्रतस्थे ॥ ५० ॥ अतीत्य सर्वाच्चपतीनुपेतया दिने दिने मौढतरानुरागया । अरंस्त सोऽत्यर्थमनन्यभुक्तया भुवा विदर्भेन्द्रभुवा च नैषधः ॥ ५१ ॥ आज्ञामप्रतिघातिनीमनुदिनं द्वीपेषु सप्तस्वपि प्राज्यं राज्यमनभ्रशीतिकरणज्योत्स्नावदातं यशः । वैदभ्या सह विभ्रमं त्रिजग[ती]यूनां मदोच्छेदिनं पश्यन्नन्तरसूयया कळुषतां मेजे कलिनैषधे ॥ ५२ ॥ पुरंदरपुरःसरेष्वपि सरेष्वपास्यादरं स्वयंवरमहोत्सवे तमवृणोद्यदा भीमजा। ततः प्रभृति निर्भरं स हि बभार तसिन्नुषं परोन्नतिषु मत्सरः सहज एव पापात्मनाम् ॥ ५३ ॥ इति श्रीसांधिवित्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहृदयानन्दे महाकाव्ये नलचरिते

अष्टमः सर्गः।

निदाघवणेंनो नाम सप्तमः सर्गः ।

सहस्राक्षमुखैर्देवैर्निषिद्धोऽपि सहस्रधा।
पुपोष नैषधे रोषं किलः कछिषताशयः॥ १॥
अथ तस्यापकाराय निकारं हृदि चिन्तयन्।
समाधिव्याजमास्थाय किंचिन्मीलितलोचनः॥ २॥
दग्धस्थाणुरिव श्यामः कृष्णाजिनपरिच्छदः।
प्राप्तः शरीरसंबन्धं साक्षादिव तमोगुणः॥ ३॥
ज्वालाः कोधानलस्येव हृदयान्त्रिगता बहिः।
पद्मिकंजल्कपिङ्गाभाः शिरसा धारयञ्जटाः॥ १॥

सहायं द्वापरं कृत्वा कलिस्तापसवेषधृक् । आतरं निषधेन्द्रस्य प्रपेदे पुष्करं नृपम् ॥ ५ ॥ ( कालापकम् ) इयेष सफलां कर्तुं स तेनैव निजां रुषम्। आमयो वैरवन्धश्च कुलजः किल दारुणः ॥ ६ ॥ यथाविषि तमभ्यर्च्य पुष्करङ्ख्यतापसम् । निषण्णमासने वाक्यं विनयादिदमत्रवीत् ॥ ७ ॥ अवैमि पूतमात्मानं दर्शनानु महात्तव । न खल्वक्षीणपापानां त्वाहशैः सह संगतिः ॥ ८ ॥ भगवन्कृतकृत्योऽस्मि त्वत्पादपरिचर्यया । तथापि श्रेयसे किंचिन्नियोगं प्रार्थयामि ते ॥ ९ ॥ मूयः प्रणम्य शिरसा रचिताञ्जलिवन्धनः । स मुनेः पुरतस्तस्थौ विनयो मूर्तिमानिव ॥ १० ॥ दन्तांशुच्छद्मनान्तः स्थं हर्षमुन्मीलयन्निव । पुनः प्रत्यभिनन्दैनमाशिषेदमुदाहरत् ॥ ११ ॥ इमां विश्वंभरां देवीं चतुरम्भोधिमेखलाम् । अनन्यशासनं शाधि मत्प्रसादेन मा चिरम् ॥ १२ ॥ तव सिंहासनस्थस्य पादपीठं दिने दिने । नीराजयन्तु राजानश्चृडामणिमरीचिभिः॥ १३॥ अधमणिमिवावणिस्तावदूषयतीव माम्। त्वद्भक्तेः सदर्शीं रूक्मीं यावनावर्जयामि ताम् ॥ १४॥ किं तु दोर्दण्डद्पेंण निर्जित्य पृथिवीभुजः। अनक्ति पृथिवीं कृत्स्नामेक एवाच नैषधः ॥ १५॥ नक्षत्राणीव तिग्मांशोः क्षत्राण्येतस्य तेजसा । अन्तरेण रणारम्भं निश्चिनुष्वात्मवैभवम् ॥ १६ ॥ निर्जित्य मदुपायेन निरपायेन नैषधम्। दुरासदां समासाद्य श्रियं श्रेयान्कुले भव ॥ १७ ॥ पुरा पुरारिमाराध्य प्रसादाभिमुखं ततः । विद्याऽक्षहृदयं नाम मया लब्धा गृहाण ताम् ॥ १८ ॥

तदश्रहृदयं नाम विद्धि संपादनं श्रियः। विदित्वैतेन दीव्यन्तः संसेव्यन्ते खयं श्रिया ॥ १९॥ मादृशानां प्रसादस्य नास्ति पुष्कर दुस्तरम् । तथापि पौरुपं किंचिद्राजँ हुक्सीरपेक्षते ॥ २० ॥ इत्यदीर्याभवन्मौनी मुनिवेषाश्रितः कलिः। पुष्करस्तु प्रणम्यैनमिदमूचे कृताञ्जलिः ॥ २१॥ भगवन्भागधेयानि फलवन्धोन्मुखानि मे । तवेदृशस्तपोराशेः प्रसादो यद्भून्मयि॥ २२॥ यन्मे स्फुरति कार्येऽसिंस्तदार्येणावधार्यताम् । नापैति सहसा बुद्धिर्गहना नीतिवर्त्मनः ॥ २३ ॥ क्षमं नाक्षविनोदेन निषधेन्द्रस्य वश्चनम् । मृणालेन मदान्धस्य सिन्ध्रस्येव वन्धनम् ॥ २४ ॥ धरि च्छागो महोक्षस्य बालिशेन नियोजितः। नैव क्षमेत तां वोढुं केवलं क्षीयते स्वयम् ॥ २५ ॥ फणीन्द्रस्य फणारतं मांसमास्यस्थितं हरेः। साम्राज्यं निषधेन्द्रस्य को जिहीषीति कैतवात् ॥ २६॥ माद्याः कैतवेनापि नैषधं यदि जेप्यति । तदात्येष्यति दर्पेण मृगेन्द्रं मृगवञ्चकः ॥ २७॥ माद्यन्तः पक्षलाभेन संप्राप्य पद्मुन्नतम् । क्षुद्राः क्षिप्रं विनश्यन्ति प्रावृषीव पिपीलिकाः ॥ २८ ॥ साहसे वर्तमानस्य विपदः स्यः पदे पदे । सदृशं चेष्टमानस्य खयं लक्ष्मीः प्रसीदिति ॥ २९ ॥ समारमेत यो वैरं वैरशून्ये बलीयसि । सुखसुप्तं स पारीन्द्रं पादाघातैः प्रबोधयेत् ॥ ३० ॥ सिद्धिर्देवपराधीना कर्मणां तत्र कः प्रभुः। पश्यन्नप्यसतां मार्गे पुरुषस्त्वेति वाच्यताम् ॥ ३१ ॥ इति निष्पौरुषोन्मेषं प्रेक्षमाणः स पुष्करम् । कलिः कलितसंरोधः प्रत्यवोचिददं वचः ॥ ३२॥

नीतश्रक्षप्मतां याति दृष्टान्धः सर्गि सताम् । नीयमानोऽपि बुद्धान्धः संमुद्धति पदे पदे ॥ ३३ ॥ साध्या श्रीः साधनं कीडा सिद्धचै च प्रतिभूरहम् । तथापि तव कातर्यमार्थ्य वितनोति मे ॥ ३४ ॥ राजन्यापसदाः केचिद्भवन्ति युधि भीरवः । खयं प्राप्तां श्रियं भोक्तं भीरुरेको भवान्सवि ॥ ३५ ॥ इत्थमुत्साहरान्येऽपि श्रीस्त्वयि प्रणयोनमुखी । वधूर्वद्धानुरागेव क्लीवे यास्यति हास्यताम् ॥ ३६ ॥ अपि तेजिखनां तेजो वर्धते नोद्यमं विना । आरूढस्योदयं शैलं रवेः प्रसरति प्रभा ॥ ३७ ॥ खीकारे मत्प्रसादस्य दुर्लभस्य जगत्रये। कुतर्कैर्मत्सरीभ्य मौर्स्वमाविष्कृतं त्वया ॥ ३८ ॥ मम तोषश्च रोषश्च संकल्पे कल्पभूरुहः । सद्य एव फलं धते न कालं क्षेप्तमीश्वरः ॥ ३९॥ अदश्चराचरं विश्वं विनिवर्तयितुं क्षमाम् । विद्धि मां देवतां कांचित्राहं साधारणो मुनिः ॥ ४० ॥ रतानामिव पाथोधिं गुणानामाकरं परम् । अपथे नैषधं नेतुं मद्विना कस्य साहसम् ॥ ४१ ॥ घीराः कीरा इवाम्नायं शृज्वन्ति च पठन्ति च । संमुद्धन्ति मया क्विष्टास्तदादिष्टानुवर्तने ॥ ४२ ॥ शृज्वन्तोऽपि न शृज्वन्ति हित्मुक्तं हितैषिभिः। परयन्तोऽपि न परयन्ति मयाविष्टाः स्थितिं सताम् ॥ ४३ ॥ अहं हृदयमाविश्य निषधानामधीशितः । तथा संमोहयिष्यामि यथा स्यात्त्वद्वशंवदः ॥ ४४ ॥ महान्तोऽपि पराधीनाः श्रेयसः स्युः पराङ्म्खाः । आलानं स्वस्य बन्धाय स्वयमर्पयति द्विपः ॥ ४५ ॥ तवाभिशरणौत्सक्यात्प्रहिता विजयश्रिया। दूतिकेवाक्षशारीयं चरिष्यति गृहे गृहे ॥ ४६॥

निरुद्धा ताडिताप्येषा ताबद्भवति न स्थिरा । सा त्वदीयं करं प्राप्य यावनायाति निर्वृतिम् ॥ ४७ ॥ सहन्मे द्वापरो नाम कुशानोरिव मारुतः । अक्षानेतानधिष्ठाय श्रेयस्ते साधयिप्यति ॥ ४८॥ इति व्याहृत्य सहसा रूपं कलिरदर्शयत । असंस्पृष्टमहीपृष्ठो निरुन्मेषनिमेषदक् ॥ ४९॥ तं प्रणम्य कर्लि साक्षादक्षांश्चादाय पुष्करः। प्रतस्थे निषधेन्द्रस्य मन्दिरं देवनोत्सकः ॥ ५० ॥ लुठतां पादयोर्मूले निर्जितानां महीभुजाम् । उपदाः प्रतिगृह्धन्तं हगन्तक्षेपलीलया ॥ ५१॥ वन्दिभिगीयमानास निजकीर्तिप्रशस्तिष् । किंचिन्मीलितपक्ष्मार्लि नम्रीकृतमुखाम्बजम् ॥ ५२ ॥ परस्परं जिगीषद्भिविद्मद्भिवीदकेलिषु । संदेहमन्थिमेदाय प्रार्थितावसरं मुहः ॥ ५३ ॥ युधि प्रत्यर्थिवीराणां प्रापितानां सुरालयम् । सचिवैरुपनीतेषु स्रतेषु सद्येक्षणम् ॥ ५४ ॥ विध्वस्तविविधावाधैः पौरैर्जानपदैरपि । उपश्लोकितचारित्रं त्रिदशैरिव वासवम् ॥ ५५ ॥ सेवावसरमासाच दौवारिकनिवेदितः । अध्यासीनं सभासद्य नलं प्रैक्षत पुष्करः ॥ ५६ ॥ (कुलकम्) सारतोऽपि कलेराज्ञां प्रसादकोधगर्भिताम् । आतन्नतोऽपि निकृतिं पुष्करस्य समुद्यमः ॥ ५७ ॥ अपि प्राप्योन्नतिं दूरादभ्यारो निषधेशितः। तरङ्ग इव पाथोधेर्वलोद्देशे व्यशीर्यत ॥ ५८ ॥ प्रणम्य चरणौ मुर्शा निषधेन्द्रस्य पुष्करः । उपाहरत पाणिभ्यां सारीं रत्नविनिर्मिताम् ॥ ५९ ॥ दृष्टिर्निषधराजस्य रत्नसारीमवाप्य ताम् । वागुरामिव सारङ्गी चलितुं नामवत्प्रभुः ॥ ६० ॥

इदमन्तरमासाच किराविश्य नैपधम्। निन्ये विधेयतां सद्यः सादीवारुह्य वाजिनम् ॥ ६१॥ कलिनात्मनिविष्टेन निरस्तविनयाङ्कराः। अपथे गन्तुमारेमे मदेनेव करी नलः ॥ ६२ ॥ वार्षिकेणाम्बुपूरेण कासार इव नैषधः । संदूषिताशयस्तेन प्रसादं सहजं जहाँ ॥ ६३ ॥ प्रभामिव सहस्रांशोश्चरमः पृथिवीश्वरः। निश्चकर्ष कलिस्तस्य वुद्धिं नैसर्गिकीमपि ॥ ६४ ॥ अथ व्यापार्य कार्येषु सचिवानुचितान्नलः। देवनायोद्यमं चके पुष्करेण समं रहः ॥ ६५ ॥ पारं यान्तीव नौरवीक्तीरं प्रति नभखता । कलिना पुष्करं निन्ये जयश्रीनैंपधोन्मुखी ॥ ६६ ॥ भैमी च देहयष्टिश्च शून्या भूषणसंपदा। द्वे परं समशिष्येतां निषधेन्द्रस्य दीव्यतः ॥ ६७ ॥ करेणुरिव बद्धैव वारिगर्भे भृशाकुला। हृतो चूतेन राजिंनिवासं पुष्करेऽकरोत् ॥ ६८॥ दोर्दण्डलीलया लक्ष्मीं प्रत्याहर्तुमपि क्षमः। नैषधः समयाकाङ्की न चके विक्रमोदयम् ॥ ६९ ॥ पुष्करेण जितामूवीं सर्ज मूर्झश्र्युतामिव। पन्चामपि न संस्प्रष्टुमुत्सेहे निषघेश्वरः ॥ ७० ॥ अवं प्रकरसात्कृत्वा मतस्थे काननं नलः। न रज्यति मनः प्रायः सतां परपरित्रहे ॥ ७१ ॥ अद्य निश्चीयतेऽसाभिर्वीडाशून्यं विधेर्मनः । यदेष निषधेन्द्रस्य पदेऽर्पयति पुष्करम् ॥ ७२ ॥ गुणानां स्पृहणीयत्वं भजतेऽद्य विपर्ययम् । यदस्येते समेत्यापि न स्थिरां कुर्वते श्रियम् ॥ ७३ ॥ योषित्रोषितनाथेव जीवनं वोज्झिता तनुः। तैस्तैरङ्गेः समग्रापि नगरी नाद्य शोभते ॥ ७४ ॥

नितरामापतन्द्येनः कष्टं द्राघीयसायुषा । यदद्य निषधेन्द्रस्य विरहोऽपि सहिष्यते ॥ ७५ ॥ समभ्यन्तदण्डेऽपि न्यस्यन्ती पुष्करे पदम् । धरित्री सह तेनैव भृशं भङ्गमुपैष्यति ॥ ७६ ॥ प्रत्यया मारुतीमाला शुनः कण्ठ इवार्पिता । श्रीरियं निषधेन्द्रस्य पुष्करे शोच्यतां गता ॥ ७७ ॥ नलस्य निर्जितारातेर्युधि चूते पराजयः। जनस्य लिङ्घताम्भोधेर्गोष्पदे मज्जनोपमः ॥ ७८ ॥ यस्य बाहुतरुच्छायां जगदाश्रित्य जीवति । स कथं श्रयत च्छायां कानने कस्यचित्तरोः ॥ ७९ ॥ मृगत्वमपि मृग्यं नस्तत्र तत्र वनान्तरे । अमणं यत्र यत्रास्य सुलभं स्यादुपासनम् ॥ ८० ॥ इत्थं वाचः सचिवनिवहैर्विक्ववैरुच्यमानाः श्रावंश्रावं सह द्यितया निर्गतः सौधमध्यात् । पौरस्त्रीणां नयनगिलतैर्निभरं वाष्पवारां धारासारै: शमितरजसं राजमार्गं स मेजे ॥ ८१ ॥ इति श्रीसांधिविग्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहद्यानन्दे महाकाव्ये नलचरिते निषधेन्द्रवनगमनं नामाष्टमः सर्गः ।

#### नवमः सर्गः।

ततः समृद्धश्रियमप्यपास्य वनं प्रयास्यत्र ग्रुचं स लेमे।
दैवादुपेतास्विशेषवृत्ति सतां हि संपत्सु विपत्सु चेतः ॥ १॥
तथोन्नतां स्वां पदवीं विहाय वनप्रवेशाय निवद्धरागम् ।
दिनस्य लक्ष्मीरिव तिग्मभानुं विदर्भजा नैषधमन्वयासीत् ॥ २॥
अमुञ्चतां तौ मणिभूषणानि नैसर्गिकी श्रीस्तु न तौ मुमोच ।
नोपाधिमन्विच्छति यस्तु वाह्यं प्रेम्णां स एव प्रथिमा समग्रः ॥ ३॥
निवार्यमाणोऽप्यनुजीविलोकः सिषेविषुः प्रागिव तं प्रपेदे ।
गुणातिरेकेण वशीकृतानां विपर्ययं याति न जातु चेतः ॥ ४॥

<sup>9. &#</sup>x27;सिसेविषुः' इत्युचितम्. 'स्तौतिण्योरेव-' इति षत्वनियमात्.

राजोचितं वेषमपास्य कृत्स्नमादित्समानौ वनवासयोग्यम् । तौ दंपती वीक्षित्रमक्षमेव दृष्टिर्जनस्याश्चिमरावृतासीत् ॥ ५ ॥ नीराज्यते यद्विकचांशुपूरैः किरीटरलैर्नमतां नृपाणाम् । रथ्यारजोभिः परुषीकृतं तत्तवाङ्कियुग्मं तनुते शुचं नः ॥ ६ ॥ अद्य प्रसादः कुलदेवतानां विपर्ययं कस्य कृते प्रयाति । स्पृशन्ति मोघत्वमरुव्धपूर्वमाशंसितान्यच कथं द्विजानाम् ॥ ७ ॥ मनीषिणां दैवविदां वचः स विपद्यसे संप्रति संप्रतीतः । विरुक्षतां विश्रति रुक्षितानि ग्रुभाग्रुभानामपि रुक्षणानि ॥ ८॥ पुण्यक्रियाणां परिणामभाञ्जि फलानि नो काङ्कृति कोऽच हर्तुम्। अनन्यभाजोऽपि जनानपास्य त्वं नाथ येनाद्य वनं प्रयासि ॥ ९ ॥ त्वत्पाणिना पाळनळाळनानामन्तः सारन्तः परिहीनदानाः । विषादमेते विनिवेदयन्ति विघूर्णमानैर्नयनैर्गजेन्द्राः ॥ १०॥ उदीर्णकर्णाः परिमुक्तशब्पाः क्षितिं खुराश्रेण मुहुर्हिखन्तः । प्रत्याह्वयन्तीव वनं प्रयान्तं हेषास्वनैस्त्वां निषधेन्द्र वाहाः ॥ ११ ॥ प्रतिष्ठमानं वनवासहेतोस्त्वां वीक्षितुं पौरजनैः समेतैः। आकीर्यमाणाप्यभितः पुरीयं शून्येव नाथ प्रतिभासते नः ॥ १२ ॥ कथं त्वमप्यस्य निसर्गजातं वात्सल्यमसासु निराकरोषि । अस्मानिहोत्सुज्य वनं प्रयान्तमन्वेषि यन्निष्करुणं नरेन्द्रम् ॥ १३ ॥ तथा तथा कुण्ठय कण्टकानामग्राणि तीक्ष्णानि वनस्थिलि त्वम् । त्विय अमन्तीं निषधेन्द्रपत्नीं यथा यथा न व्यथयन्ति तानि ॥ १४॥ नूनं पुनः पास्यसि नाथ नस्त्वं न हीयतेऽद्यापि हि तेऽनुभावः । प्रायों ऽञ्जमानस्तमुदेति भूयः क्षीणोऽपि वृद्धिं लभते सुधांञुः ॥ १५ ॥ इत्थं गिरः भौरजनैः समेतैर्वाष्पोद्गमन्याकुलमुच्यमानाः । यथाभितापाय तयोर्वभू बुरभूत्तथा नाध्वपरिश्रमोऽपि ॥ १६ ॥ आश्वास्य सम्यग्वचनैरुदारैरुद्यशोकान्विनवर्त्य पौरान् । स प्रान्तरं प्राप समं महिष्या रविश्च मध्यं नभसः प्रपेदे ॥ १७ ॥ रवेः करैस्तापजुषां जनानां तापापनोदाय न मेऽस्ति शक्तिः । इतीव रुज्जाविधुरा तरूणां छाया भृशं संकुचिता वभूव ॥ १८ ॥

अन्तःपुरस्था निषधेन्द्रपत्नी न प्रागियं मां सकृदप्यपश्यत् । इतीव जातानुशयो विवस्तान्भैर्मा ववाधेऽभ्यधिकं मयूखेः ॥ १९ ॥ यतो यतश्चण्डरुचिर्मयूखैस्तताप गात्राणि नरेश्वरस्य । ततस्ततः खेदवशंवदापि चकार भैमी करमातपत्रम् ॥ २०॥ उन्मील्यन्तीषु निसर्गरागं विदर्भजायाश्चरणाङ्गुलीषु । पथि प्रमुष्टापि भृशं रजोभिरलक्तकश्रीः पुनराविरासीत् ॥ २१ ॥ ततो रवेरातपसंभृतैस्तौ घर्मोदविन्द्रस्तवकैश्चिताङ्गौ । परस्परं वीक्ष्य निकामखिन्नौ निषेदतुः कापि निकुञ्जगर्भे ॥ २२ ॥ स तत्र भैमीमतिमात्रखिन्नां प्रकामदुर्गामटवीं च वीक्ष्य। तां प्रापयिष्यन्नगरीं विद्र्भामिदं वभाषे वचनं नरेन्द्रः ॥ २३ ॥ शरीरयष्टिर्भवती च नूनमालम्बनं मे हतजीवितस्य । तयोस्तु दुःखानुभवाय योग्या पूर्वैव शातोदरि न द्वितीया ॥ २४ ॥ उपस्थिता दु:खपरम्परा मां चिरेण सेवावसरं निरूप्य । अद्यापि चेन्मामनुवर्तसे त्वं वाधिष्यते रोषवतीव सा त्वाम् ॥ २५ ॥ वैद्रिं द्वीङ्करद्र्गमासु पच्चां अमन्ती विपिनस्थलीपु । त्वं मा कृथाः काननदेवतानां वाष्पाम्बुमोक्षे प्रथमोपदेशम् ॥ २६ ॥ कृतं श्रिया साधु मयानुविष्टा यन्मां परित्यज्य तदैव याता । वने वने मामनुवर्तमाना त्वं खिद्यसे सुन्दरि कस्य हेतोः ॥ २७ ॥ जातासि वैद्भि तदैव शोच्या यदावृणोर्मा त्रिदशानपास्य । कल्पद्रमेभ्यो विमुखी लतेव समाश्रिता तीरतरून्स्रवन्त्याः ॥ २८ ॥ वपुस्तवेदं वनवासकष्टैः शिरीषपुष्पं च रवेर्मयूखैः। मृशं परिक्वेशयतो विधातुरलक्षि चेतः करुणादरिद्रम् ॥ २९ ॥ तनुस्तवेयं रुचिरा विधातुः स्त्रीसृष्टिशिल्पं सफलीकरोतु । इत्थं पुनः क्रेशविशेषयोगाचिरार्जितं तस्य यशः क्षिणोति ॥ ३०॥ चित्रार्षितेभ्योऽपि विभेषि पूर्वं वनेचरेभ्यो दमयन्ति येभ्यः । तैरेव सार्ध विहरिप्यसि त्वं कथं पुलिन्दीव वनस्थलीषु ॥ ३१ ॥ सोपानपङ्किष्वपि खेदिनी या मदंसविन्यस्तभुजं प्रयासि । सा त्वं कथं मार्गरुधां गिरीणामुलङ्कनायोद्यममातनोषि ॥ ३२ ॥

कुत्हलादुङ्गनमहिकानामुच्छिद्य पुष्पाण्यपि खिद्यते यः । फलं च मूलं च वनेषु हुईं स एव पाणिं क्षमतां कथं ते ॥ ३३ ॥ वनस्थलीयं मृगयाविहारे सहस्रकृत्वः परिशीलिता मे । निरूपितं यत्र मया पुरासील्रह्मेकमप्यत्र पदं तदस्ति ॥ ३४ ॥ पुरश्चकोराक्षि विलोकय त्वं य एष दीर्घः सरलश्च पन्थाः। सिप्रातरङ्गेः परिरभ्यमाणां पुण्यामवन्तीमयमभ्युपैति ॥ ३५ ॥ तस्यां महाकालकृतास्पदस्य देहार्घतां शूलभृतः प्रपन्नाम् । आराध्य गौरीं त्रज दक्षिणाशां दिदक्षसे चेद्गिरिमृक्षवन्तम् ॥ ३६ ॥ खर्वीकृतं कुम्भसमुद्भवेन विलङ्घा रेवाप्रभवं नगेन्द्रम्। · विगाह्य वैद्भि पयः पयोष्ण्यास्त्वमुष्णमध्वश्रमजं जहीहि ॥ ३७ ॥ ततः प्रिये नातिद्वीयसीषु कचित्कचित्काननगर्भितासु । स्थलीषु नेत्रातिथितां नयस्य खुराग्रचिह्नानि तुरंगमाणाम् ॥ ३८ ॥ विषाणिनिश्छन्नविषाणकोणाः शिखण्डिनः खण्डितपुच्छभागाः। 'गोत्रे वराहाः कलितत्रणाश्च यास्यन्ति ते लोचनगोचरत्वम् ॥ ३९ ॥ भित्तवापि सत्त्वान्यविमुच्य वेगं स्कन्धे निमझानवनीरुहाणाम् । शिलीमुखान्काञ्चनचित्रपुङ्खान्वीक्षस्य मुग्धे मुखमुन्नमय्य ॥ ४०॥ पुङ्केषु तेषां कनकद्रवेण न्यस्ताक्षरं नाम तवायजस्य । निवर्तयन्ती वरवर्णिनि त्वं नेदीयसीं विद्धि पुरीं विदर्भाम् ॥ ४१ ॥ ततस्तनूकुत्य मनोभितापं पुरीं प्रयान्त्याः कतिचित्पदानि । अभ्यर्णमायास्यति कर्णयोस्ते मञ्जीरशिञ्जामधुरो निनादः॥ ४२॥ जिज्ञासमाना प्रभवं तदीयं व्यापारयन्ती नयने समन्तात् । खच्छन्दकूजत्कलहंसमालां सरिद्वरां द्रक्ष्यसि सुभू तापीम् ॥ ४३ ॥ तस्याश्च तीरादविद्र एव तपिवनामाश्रमसंनिवेशाः। संपर्कमासाद्य परस्परं ये स्वं पावनत्वं परिवर्धयन्ति ॥ ४४ ॥ तानभ्युपेत्य प्रयता प्रयतात्तपोधनानां प्रणिपत्य पादान् । प्रत्यर्चिता तैः कतिचिद्दिनानि चिरं पथःक्कान्तिमपाकुरुष्य ॥ ४५ ॥ त्वां वीक्ष्य वैदर्भि विशुद्धवृत्तां तपस्विनस्ते करुणोपपन्नाः । संप्रापयिष्यन्ति पुरीं विदर्भा दोभ्याँ पितुस्ते परिरक्ष्यमाणाम् ॥ ४६॥

अहं तु तीर्थेषु विशुद्धदेहः प्रसाद्य दैवं विपरीतवृत्ति। कालान्तरे नातिविलम्बभाजि भूयः प्रपत्स्ये भवतीं श्रियं च ॥ ४७॥ तैस्तैर्गुणैः संवरणाधृतेन त्वस्रेमसूत्रेण विकृष्यमाणम् । दूरस्थितस्यापि विधेर्वशान्मे मनस्तु मुग्धाक्षि न मोक्ष्यति त्वाम् ॥ ४८ ॥ इत्थं नरेन्द्रस्य गिरो निशम्य निजाङ्किमूले विनिवेशिताक्षी। बाप्पाम्बुभिः क्रिन्नकपोलपाली विदर्भजा प्राञ्जलिरित्यवादीत् ॥ ४९॥ धिगस्त मां वेतिस नरेन्द्र यस्यास्त्वतोऽपि गाढं प्रणयं शरीरे 1. इत्थं न चेदिच्छिस कस्य हेतोर्गृहेषु भीमस्य निवासनं मे ॥ ५०॥ अयि त्वदाज्ञापरिमोक्षजन्मा धुनोतु मामेष नवापवादः । एकांकिनः काननमाश्रितस्य नाराधनं ते परिमोक्तमीशे ॥ ५१ ॥ पुरार्जितानां वत दुष्कृतानां सुदुष्करं नाम न किंचिदस्ति । वक्ता त्वमासीर्वचसां यदेषामाकर्णयन्ती हतजीविताहम् ॥ ५२ ॥ इति ब्रुवाणैव नरेन्द्रपत्नी विलुप्तसंज्ञा निपपात भूमौ । ततो गिरः शुश्रविरे समन्तात्कृपावतीनां वनदेवतानाम् ॥ ५३ ॥ नूनं जनः खां मतिमुजहाति क्वेशातिभारेरपि पीड्यमानः । वैसन्वनान्तेषु यतस्त्वमीश भैमीवियोगे कृतसाहसोऽसि ॥ ५४ ॥ नव्यो नपश्रीपरिभोगभङ्गस्ततोऽप्यसद्यो वनवासखेदः। तत्रापि चेद्वां भविता वियोगः सोऽयं क्षते क्षाररजोनिपातः ॥ ५५ ॥ त्वया विना नैषध भीमजेयं कथं प्रपद्येत पुरीं विदर्भाम् । न चन्द्रिका चन्द्रमसं विहाय विहायसि द्योतित्रमुत्सहेत ॥ ५६ ॥ खदेहयष्टेरुपलालनार्थं कथं नु संत्यक्ष्यति भीमजा त्वाम् । को नाम गुक्तेः परिरक्षणाय चिन्तामणिं पादगतं जहाति ॥ ५७ ॥ विपद्भतं त्वामंपहाय भैमी कथं विदर्भा पुरमभ्युपैतु । कीसारमुत्सूज्य निदाघतप्तं छायां तरोः किं शफरी प्रयाति ॥ ५८ ॥ त्वया नराधीश निराकृतापि न मुञ्जतीयं चरणान्तिकं ते। श्रीखण्डभूमीधरमन्तरेण क दृश्यतेऽन्यत्र पटीरवल्ली ॥ ५९ ॥

<sup>9. &#</sup>x27;वसद्' इति स्थात्. २. 'काश्मीर पुष्करमूलम्' इति तु व्यक्तम्.
५ सह०

तदेषु मासाद्वंचनेषु राजन्ननादरो भूत्सविधेऽस्त्वयं ते। विलोकनेनापि परस्परस्य शोकोर्मयो वा मस्रणीभवन्तु ॥ ६० ॥ ततो नलः खांग्रकपछवेन संवीज्य बाष्पाम्बतरङ्गिताक्षः । क्रमेण संज्ञामुपजग्मुषीं तामारोपयन्नङ्क इदं वभाषे ॥ ६१ ॥ असह्यमप्यत्र मया यदुक्तं त्वं विद्धि वैदर्भि न मे तदागः। इयं तव क्वेशपरम्परैव व्यथत्त मौखर्यमिदं मैदीयम् ॥ ६२ ॥ जहासि चेन्नाभिनिवेशमित्थं प्रतिश्वतं चण्डि तदीप्सितं ते । स्रमेऽपि नावामवितुं प्रभुमें भीरु त्विद्चापरिपन्थिभावः ॥ ६३॥ कुलानुरागिण्यपि राज्यलक्ष्मीर्निष्कासिता निष्करुणेन येन । शठः कथं नाम विधिः स एव मैदन्तिकस्थां विसहिष्यते त्वाम् ॥६४॥ तथापि निर्वन्धवती यदि त्वं मनोरथस्ते सफलस्तदास्त । अकाण्डचण्डानलिनिर्वेशेषाः प्रत्यर्थिनः स्युर्यदि नान्तरायाः ॥ ६५ ॥ इत्थं नलस्तामनुशास्य वालामस्ताचलं याति दिनाधिनाथे। आसाद्य शीतं गिरिनिर्झराम्बु दिनान्तसंघ्यां विधिवद्यधत्त ॥ ६६ ॥ गुङ्जास्रजः कण्ठतटीजुषोऽपि संगोपयन्ती शवराङ्गनानाम् । विज्म्भयन्ती पिशिताशनानामस्रश्रमं वारिषु निर्मलेषु ॥ ६७ ॥ निकृन्ततीयोन्मद्सारसानां शिरांसि कासारतटाश्रितानाम् । विचूर्णयन्तीव शुकावलीनां चञ्चः छलायदुमसंमुखीनाम् ॥ ६८॥ शृङ्गारयन्तीव मतङ्गजानां मुखानि सिन्दूररजोभरेण। पाण्डुच्छदानामिव पछवौषमुछासयन्तीव महीरुहाणाम् ॥ ६९ ॥ प्रसूयमानेव जपाप्रसूनैः संवर्धमानेव मुखैः कपीनाम् । वाळप्रवालप्रतिमल्लरोचिर्दिनान्तसंध्या जगतीमरुद्ध॥७०॥ (कालापकम्)

ङ्क्षेभ्यः शतशो निपत्य प्रपतैराच्छन्नमुर्वीतलं संध्यासु प्रस्तारुणाश्रमुङ्जिमः किमीरितं व्योम च । काले तत्र दिनक्षपाविरहिते तुल्यामवस्थां गतं वैदभ्यी सह नेत्रयोर्विषयतां निन्ये विशामीश्वरः ॥ ७१ ॥

<sup>9. &#</sup>x27;त्वदीयम्' इति स्यात्. २. पराभवं दातुम्. ३. 'मदन्तकस्थाम्' इति तूचितम्.

अथ समजनि संध्या भिद्यमाना तमिस्नैर्दरपरिणतजम्बूराजिनीलारुणश्रीः । अविरलमुदयद्भिस्तारकाचकवालैः सपदि गगनलक्ष्मीश्चित्रितेवोल्ललास ॥७२॥

इति श्रीसांधिवित्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहृदयानन्दे महाकाव्ये नलचरिते वनपरिश्रमणं नाम नवमः सर्गः।

#### दशमः सर्गः।

अत्रान्तरे घनतमालनिकुञ्जलीनैर्निष्पीड्यमानमवलोक्य नभस्तमोभिः। प्राग्वासनावशतया वनवासखेदं विस्मृत्य संभ्रमवतीद्मवाच भैमी ॥ १ ॥ सख्यः कथं कथमहो शशिदीर्घिकाभिनिःसारयन्ति मम केलिनिकेतनानि । एतानि कोकिलकदम्बमलीमसानि लुम्पन्तु लोचनपथं परितस्तमांसि ॥ २ ॥ संपादयन्त्वगुरुभूपपरम्पराभिः कीडागृहाण्यसितकाण्डपटावृतानि । किं चाम्बरे मणिमयाभरणांशुजालैरुज्जृम्भितैर्विरचयन्तु वितानलक्ष्मीम् ॥ ३॥ आच्छादयन्तु रजसा घनसारजेन केलीसरः परिसरं रभसा वयस्याः। अस्मिन्भविष्यति यथा शिशिरावदातैश्चन्द्रांशुभिः परिचयः पुनरुच्यमानः ॥४॥ सिञ्चन्त चन्दनरसैरन्ध्रपवासं रङ्गाङ्गनानि परितः परिचारयोषाः । संगीतमङ्गरुविधेरवतारणाय सज्जीभवन्तु तरसा निपुणास्तरुण्यः ॥ ५ ॥ इत्थं दिनान्तविधिषु त्वरितां विलोक्य प्रासादभाजमिव तत्र नरेन्द्रपत्तीम् । अर्चिर्मिषात्तत इतः स्फ़रदोपधीनां शोकानलं वनभुवः प्रथयांवभूवुः ॥ ६ ॥ इन्दुस्ततोऽन्धतमसाम्बुनिधौ निमसं विष्वकरैः प्रसमरैर्जगदुज्जहार । मैम्यास्तथा अममुदीर्णमपाचिकीर्षुस्तां नैषधश्च गिरमित्थमुदाजहार ॥ ७ ॥ नैसर्गिकं मनसि भैमि निधेहि धैर्यमित्थं प्रलापविध्रा पुनरेव मा मूः। आरोपितं श्रुतिपथे विपदाकुळानां मर्माणि क्रुन्तति सुखं हि पुरानुभूतम् ॥ ८॥ आमोदसंपदिव चन्दनपादपस्य शाखाकरैर्दिनकृतः परिपीतसारम् । त्वां देवि दुःखनिवहैरभितप्यमानां नाद्यापि मुऋति कथं ननु वासनेयम्॥ ९ अन्तर्द्धरस्फुरदसारकुरङ्गरुक्ष्म विम्बं विधोः स्फुरति वारिणि निर्झरेऽसिन् । मध्ये निवेशितकुरङ्गमदाम्बु मुग्धे ज्योतीरसारमरचितं ननु भाजनं ते ॥१०॥ श्वेतीकृता सितरुचः किरणैरद्रे संदृश्यते शिखरिणः शिखरस्थलीयम् । सायंतनैर्विचिककैः परितः प्रकीर्णा नैपा प्रिये नवस्रधा तव चन्द्रशाला ॥११॥

एताः पुलिन्दवनिताः प्रतिजातिपङ्घीराखेटकप्रणयिभिर्द्यितैर्नियुक्ताः । वीक्ष्य क्षणं समुचितं परिकर्मणस्ते प्राप्ताः संसंभ्रमपदं न पुनर्वयस्याः ॥ १२॥ संगीतसद्मस् विभावितरागमेदं नोद्गीयते सरमसं तव गीतिकाभिः। एष ध्वनिस्तु तलिनोद्रि कीचकानां संमूचिंछतः श्रवणयोरुपकण्ठमेति॥१३॥ आकीर्यते समनसां विपिनोद्धवानामामोद एप मदिराक्षि समीरणेन । आलीजनैस्तव निषिद्धंमधुव्रतानां कीडागृहाङ्गनभुवां न तु महिकानाम् ॥१४॥ इत्थं वचोभिरसकृत्प्रतिपाद्यमानैर्भेमी प्रवोधमुपरुभ्य न किंचिदूचे । सा केवलं किसल्यैर्मृद्लैस्तरूणामातस्तरे वसुमतीं शयनाय राज्ञः ॥ १५॥ आपूर्य गर्जितभरेण निकुञ्जगर्भानाविर्भवत्यभिमृगं क्षुधिते तरक्षौ । सत्त्वं किमेतदिति भीमजयाभिष्टष्टः प्रत्युत्तरार्पणविधौ नृपतिर्जडोऽभूत् ॥१६ कुर्वत्सु भैरवरवानथ फेरवेषु प्रादुर्भवत्सु च पुरः पिशिताशनेषु । कर्णों च लोचन्युगं च विदर्भजायाः सव्याजमात्रु रुरुधे नृपतिः कराभ्याम् ॥१७ निद्राविघूर्णितदृशः परिमण्डलानि देहैर्विधाय परिपुञ्जितपश्चिमार्धे । सौहित्यसंभृतमुदः सुषुपुः स्थलीषु रोमन्थमन्थरचल्रद्भदनाः कुरङ्गाः ॥ १८॥ आलोक्य तन्मिथुनमास्थितदौर्मनस्यं निश्चित्य निष्फलमिव स्वगुणप्रकर्षम्। अर्थोप सक्तमधु भिर्मधुपैः सहैव शेफालिकाः सपदि भूमितले निपेतुः ॥ १९॥ वाचालिताः प्रति मुहुर्वयसां विरावैः खद्योतराजरुचिभिः क्लितप्रदीपाः। तस्मिन्वने प्रतिभये रजनीमशेषामारक्षकत्वमनयोरभजन्निकुञ्जाः ॥ २० ॥ शून्यं वनोदरमिदं वनितासहायः क्ष्मावल्लमोऽयमिह नाभ्युचितास्य सेवा । इत्थं विचिन्तनपरेव दशोर्नलस्य निद्रा निशि क्षणमपि प्रणयं न मेजे ॥ २१॥ क्कान्तासि काननभुवः परिलक्क्य भैमि नेत्रे निमीलय मुहूर्तमुपैतु निद्रा। वेत्सि त्वमेव निषधेश्वर यत्किलैषा त्वामेव पूर्वमुपसर्पति मां न जातु ॥ २२॥ इत्थं तयोः किसल्यास्तरणेऽनुवेलमभ्यर्थनं विद्धतोरितरेतरस्य । दीर्घ प्रजागरमुदीक्षितुमक्षमेव द्रागेव सा परिणतिं रजनी जगाम ॥ २३ ॥ अत्रान्तरे किसल्यास्तरणं विहाय प्रत्यूषकृत्यमिललं विधिवद्विधाय । क्षोणीमतिर्विमनसं वनवासखेदैर्भैमीं विनोद्यितुमित्थमुदाजहार ॥ २४ ॥ आलोकमण्डलनिरस्तवनान्धकारं दिक्चकवालमवलोक्य पतित्रणोऽमी । सेच्छाविहारतरलाः परितः प्रयातुं गच्छन्ति कूजितमिषेण कुलायवृक्षात्॥२५॥ खिन्नानि रात्रिमखिलां विरहज्वरेण प्रातः परस्परविलोकनलालसानि । एतानि चक्रमिथुनानि विसाङ्करायं नाखादयन्ति न पिवन्ति च निर्झराम्भः २६ एतानि सुन्द्रि तुपारप्रपन्ति भानित भानोः करैरभिनवैररुणीकृतानि । गुङ्जाधियाङ्गुलिमुखं विनिवेश्य येषु वैलक्ष्यमाशु कलयन्ति पुलिन्द्योषाः २० एतेऽधिरुद्य शिखराणि महीरुहाणां वालातपत्रहणलोलिधयो मयूराः। पालेयबिन्दुजिटलान्परिवर्स्य कण्ठांश्चञ्चपुटैर्विरलयन्ति कलापभारान् ॥ २८ ॥ बालातपे वलितपृष्टमितः कपीनां कण्डूयनं विद्धतामितरेतरस्य । लाङ्ग्लयप्टिभिरधः परिलम्बिताभिरेताः परोहजटिला इव भान्ति शाखाः २९ पानाय निर्झरजलान्यशनाय काले मूलानि कान्यपि फलानि च पादपानाम् । पत्राणि तल्पविषये दिवसावसाने तौ दंपती जगृहतुर्विपिनोदरेषु ॥ ३०॥ इत्यं तयोर्विद्धतोरितरेतरस्य संभावनैः शिथिलितादशुचोः ऋमेण । जग्मुर्दिनानि कतिचित्कुपितः कलिस्तु नैतावतापि परिपूर्णमनोरथोऽभूत् ३१ शून्यं तडागमिव तोयसमुद्भमेन वन्ध्यं महीरुहमिव प्रसवोदयेन । खं मत्सरं किलरनर्थकमेव मेने भैमीसखे चरति राजनि काननेSपि ॥ ३२॥ स द्वापरेण सुहृदा सह मन्नयित्वा मेजे विहङ्गतनुमित्रविहेमपक्षम् । तस्यानुरूपमपरोऽपि वपुः प्रपेदे सख्यं हि तुल्यचरितेषु चिरानुवन्धि ॥३३॥ तौ पत्रिणौ मरकतेन कृतोत्तमाङ्गौ काश्मीरजासुपरिकल्पितकण्ठभागौ। मुक्ताप्रवालमणिनिर्मितपृष्ठपक्षौ स्निग्धेन्द्रनीलशकलाङ्कितपुच्छगुच्छौ ॥ ३४॥ चञ्चपुटं च कुरुविन्दमयं दधानौ शेषं चपुः कनककर्वुरितं वहन्तौ । संचेरतुस्तरुषु लोचनगोचरेषु विश्लेषणाय रसिकौ मिथुनस्य तस्य ॥ ३५॥ निष्पन्दलोचनमुदञ्चितकर्णशुक्ति स्तोकावलीढनवपलवगर्भितास्यम्। तस्थुर्निकुञ्जगहनेषु परिप्लवाङ्गमाकर्ण्य केलिरसितानि तयोः कुरङ्गाः ॥३६॥ कौतूहलाद्विहरतोरनयोर्विधूय वेगातिरेकजनितं मरुतोऽपि दर्पम् । पक्षप्रभाभिरभितः परिजृम्भिताभिराविर्वभूव गगने सुरकार्मुकश्रीः ॥ ३७ ॥ उत्पत्य दूरमसकृत्परितो दिनेशं रुक्ष्यं विधाय मणिचित्रपतत्रिकान्त्या । यद्विम्बमाविरभवत्तदुदीक्ष्य मेने व्योमाङ्गनं संपरिवेषमिव क्षितीशः॥ ३८॥ आलोक्य रत्नखिनतौ सविधे शकुन्तौ कौतूहलोत्तरिलता महिषी नलस्य । नीवारमुष्टिमवकीर्य तयोः पुरस्तादासीदपास्तहृदया विषयान्तरेभ्यः ॥ ३९ ॥ आपातमात्ररुचिरं परिणाममीमं पत्रिच्छछाद्विरचितं बिडशद्वयं तत् ।

धाता प्रसार्य करुणाविमुखः क्षणेन क्षोणीपतेर्नयनमीनयुगं जहार ॥ ४० ॥

उत्पर्यतः खगयुगं पृथिवीश्वरस्य वामं विछोचनमधः स्फुरितं व्यथत्त ।

उत्पत्स्यमानमञ्जमं च ग्रुमं च नृतं देवं निवेदयित पुण्यविशेषमाजाम्॥४१॥

आप्तेन काञ्चनमयेन विहंगमेन संपादितामिछिषतार्थविशेषकेण ।

मायामये मणिविहंगयुगे च तिसिश्चेतस्तयोरजिन सान्द्रतरानुरागम् ॥ ४२ ॥

गवद्शयोविधुतयोः प्रतिविम्वितस्य मानोः प्रमाव्यतिकराविव चञ्चछाङ्गो ।

व्योग्नि हुमेषु सविधेषु मुहुश्चरन्तो तो न महीतुमवनीतिछकः शशाक ॥४३॥

कुत्रापि हस्तविषयत्विमव प्रपन्नावन्यत्र किंचिदिव दूरमुपेयिवांसो ।

तो निन्यतुर्वसुमतीतिछकं सदारं वन्यान्तरान्यपरिमावितसंचराणि ॥ ४४ ॥

इत्थं प्रतार्य नृपतिं च विदर्भजां च संपन्नकल्पमवधारयतोः स्वमर्थम् ।

एकस्तयोर्वछिमदः ककुमं प्रपेदे प्राचेतसीं दिशमगादपरः पतत्री ॥ ४५ ॥

अथ मणिमयपत्रे पक्षिणि न्यस्तनेत्रा कियदिप दमयन्ती दूरमुङ्ख्य खिना ।

कचिदिप तरुमुछे विश्रमार्थ निषण्णा दियतमनवछोक्य प्राप संभ्रान्तिमन्तः ॥

तस्मिन्मायाविहंगे नयनविषयतः क्षिप्रमन्तर्दधाने
वैदर्भीजीवितेशस्तदनुगमनजं खेदमाशङ्क्य मोघम् ।
विष्वग्व्यापार्य नेत्रद्वयमथ सविधे प्रेयसीं तामपश्यनमेने चिन्तानिमझः सपदि निजवपुर्जीवितेनैव शून्यम् ॥ ४०॥
इति श्रीसांधिविष्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहदयानन्दे महाकाव्ये
नलचिते दमयन्तीविष्रलम्भो नाम दशमः सर्गः ।

# एकादशः सर्गः ।

अथ सा पथि खेदिनिःसहा दमयन्ती चितितुं न चक्षमे ।
पियमीक्षितुमिच्छती परं प्रजिघायाशु दृशं दिशो दृश ॥ १ ॥
अधुनैव समेष्यिति प्रभुर्मणिचित्रं परिगृह्य पित्रणम् ।
स हि मिद्धरहेण दुःसहं क्षणमात्रं मनुते समाशतम् ॥ २ ॥
इति तत्र नरेन्द्रनन्दिनी हृदि निश्चित्य भृशं न विव्यथे ।
न विवेद तथातिनिष्ठुरं परिणामं हृत्यातुरात्मनि ॥ ३ ॥

निषधाधिपतिस्तु सत्वरं परितः मेरितदृष्टिराकुलः । परिमार्गियतुं प्रचक्रमे वनराजीपु नरेन्द्रनन्दिनीम् ॥ ४ ॥ किमियं पुरतः प्रयाति मे शकुनेस्तस्य विलोकनेच्छया । अथवा स्तनभारपीडिता नितरां पृष्टत एव तिष्ठति ॥ ५ ॥ यदि वा परिगृह्य तं खगं कचनं कीडति मत्त्रतीक्षया । इति चेतसि चिन्तयंश्चिरं न विनिश्चेतुमभूद्छं नछः ॥ ६ ॥ गगने चरतः पतत्रिणः स्पृहया यद्यितामहारयम् । किमतोऽप्यधिकं प्रथिष्यते हतभाग्यस्य नलस्य दुर्यशः ॥ ७ ॥ क न तां विचिनोमि शाखिनां विटपैर्देष्टिपथोऽपि मे हतः। पदपङ्किरपीह नेक्ष्यते तृणगृहासु वनान्तभूमिषु ॥ ८॥ इह केन पथाहमागतः क पुनः संप्रति गन्तुमुत्सुकः। इति वेदितुमप्यकोविदः कथमेनां मृगये मृगेक्षणाम् ॥ ९ ॥ मृगयापरिशीलिनोऽप्यलं यदि संमोहवतीह मे मतिः। वनवर्त्मनि तत्कथं नु सा विनिवृत्योटजमागमिष्यति ॥ १० ॥ पश्चं: प्रतिवक्तमक्षमास्तरवोऽमी सुतरामचेतनाः । कथयिष्यति हन्त कोऽत्र मे पदवीं तां दयिता यया ययौ ॥ ११। इह चेत्परिपालयामि तामपथज्ञा कथमेष्यति स्वयम् । यदि यामि यदच्छया कचित्कंथमेषा नयनातिथिर्भवेत् ॥ १२ ॥ इति तत्र वनोदरे नलः प्रवलश्वासविधूसराधरः । सुचिरं परिचिन्तयन्नपि प्रतिपेदे न विधेयनिश्चयम् ॥ १३ ॥ अथ निर्झरशीकरस्पृशा पवमानेन मृद्कृतश्रमा । अवलम्ब्य लता शर्नैः शनैविचरन्तीदमुवाच भीमजा ॥ १४ ॥ परिगृह्य पतित्रणावुमौ त्वमसीति प्रतिपन्नमेव मे । अनयोः कथमेकमप्यहो दमयन्त्यै ननु न प्रयच्छिस ॥ १५ ॥ पुर एव नरेन्द्र दृश्यसे विनिगूढार्धवपुर्लतान्तरे । इह द्विषये स्थितोऽपि मे प्रतिवाचं न कथं प्रयच्छिस ॥ १६ ॥ अलमेभिरकाण्डकौतुकैसारुम्लेऽत्र निपीद नैषघ। चरणौ पथि खेदनिःसहौ तव संवाहयितं समुत्सहे ॥ १७ ॥

रजसा परिधूसरीकृतं तुहिनेनेव वपुः सुधानिधेः। परिमार्ष्टमनाः शनैः प्रभो वदनं तावकमेष मे करः ॥ १८॥ रविरम्बरमध्यमाश्रितः क्रमशस्ते वलितक्कमं वपः । इदमम्बु गृहाण शीतलं नलिनीपत्रपुटे मया हृतम् ॥ १९ ॥ अधिकुङ्गमिदं शिलातलं शिशिरं निर्झरवारिशीकंरैः। इह ते श्रमशान्तये मया शयनीयं नवपछवैः कृतम् ॥ २० ॥ परिहासकुतूहलेन मां यतसे त्रासयितुं कियचिरम्। ननु वञ्चनयानया कथं द्यिता सा सभया भविष्यति ॥ २१॥ यदि वान्यवधूचितं भयं नृपते त्वन्महिषीमपि स्पृशेत्। अवधारय लोकवीर तद्भविता तेन विलज्यतेऽत्र कः ॥ २२ ॥ इति तत्र गिरः पदेपदे निगदन्ती विपिनं विगाह्य तत्। कचिदप्यविलोक्य वहमं दमयन्ती विल्लाप विक्रवा ॥ २३ ॥ विपिने चरतोः पतित्रणोरपराधः कतमः कृतो मया । यदिमौ नितरां प्रतार्थ मां दियतं मे तिरयांबभूबतः ॥ २४ ॥ अपि सप्तसमुद्रमुद्रिता वसुधा यस्य भुजेन रक्षिता। वनवाससखीमपि वियां स कथं रक्षितमक्षमायते ॥ २५ ॥ कृतवानिस नाथ सांप्रतं हतभाग्यामिह मां यदत्यजः । असवस्त्र नितान्तनिष्कृपाः प्रतिमुञ्चन्ति न मामकं वपुः ॥ २६ ॥ महतीह विपन्मयेऽम्बुधौ तरिरासीत्त्वदुपासनैव मे । विधिनाद्य वियोजिता तया विनिममासि वने निराश्रया ॥ २०॥ इह मां त्वद्धीनजीवितां कथमुत्सुज्य गतोऽसि नैषध। करुणापि पणीकृता ध्रुवं नृपलक्ष्मीरिव दीन्यता त्वया ॥ २८॥ अपि वीक्षितुमक्षमा परेस्त्वद्भिनेव पुरा विदर्भजा। फणिना त्वगिव त्वयोज्झिता शिशुनाप्यच पराभविष्यते ॥ २९ ॥ इह धन्यतमा परं मही कचिदास्ते सहितैव या त्वया। भवता रहिता दमखसा नृपलक्ष्मीश्च गताद्य शोच्यताम् ॥ ३०॥ वसुधे विदधामि तेऽञ्जिलिं न सपतीति रुषं कुरुष्व मे । कथय प्रभुरङ्किमुद्रया भवती यत्र तनोत्यलंकृताम् ॥ ३१ ॥

अविषद्यविपाकज्मितं दमयन्त्या किल द्रष्कृतं कृतम् । अपि काननवासविक्कवं दियतं सा परिहाय जीवति ॥ ३२ ॥ अयि पाणिपरिश्रहणेन मां गमयित्वा सुखिनीषु मुख्यताम् । कथमाञ्च तपित्वनीष्वपि प्रथमोदाहरणत्वमानयः ॥ ३३ ॥ सुकृतं दुरितं च भूपते मम लोकोत्तरमेव दृश्यते। यदहं दयिता तवाभवं परिमुक्ता च वने यतस्त्वया ॥ ३४ ॥ हृद्यं मम निर्ममे विधिः कुलिशेनेति मया विनिश्चितम् । यदिदं शतधा न भिद्यते दयित त्वद्विरहामितापितम् ॥ ३५ ॥ परलोकजुषोऽपि वहभाननुगच्छन्ति कुलोद्भवाः स्त्रियः । हृदयेश्वरमन्तिके स्थितं महतेऽन्या कतमा विहास्यति ॥ ३६ ॥ मम पाणिपरिग्रहः परं समभूते विपदां निवन्धनम् । यसते खळ सिंहिकासुतस्तपनं दर्शतिथेः समागमे ॥ ३७॥ जगतीमखिलां खतेजसा सुखयित्वा खळु तिग्मदीधिते । चरमादिदरीमिवाद्य मां कथमासाद्य गतोऽस्यदृश्यताम् ॥ ३८॥ अथ सा नयनाम्बुवीचिभिः प्रसृताभिर्विनिगृहसंचरा । पनरेव नरेन्द्रनन्दिनी परितस्तद्विचचार काननम् ॥ ३९ ॥ इतरेतरयद्धसंभ्रमैर्महिषैः कापि विकृर्दितक्षितिः । विटपैरवनीरुहां कचिद्गजभग्नैः प्रतिरुद्धपद्धतिः ॥ ४० ॥ असमग्रविशीर्णफेरवं जरठेनाजगरेण कुत्रचित् । क्षुघितेन तरक्षुणा कचित्रसमं कान्तकुरङ्गशावकम् ॥ ४१ ॥ क्षुभितर्क्षमुखोज्झितरपां पृषतैः कापि विकीर्णकुज्झिटः । द्वपावकधूममण्डलैः क्वचिदाविष्कृतमेघडम्बरम् ॥ ४२ ॥ मृगराजचपेटताडितैः करिभिः कापि विमुक्तचीत्कृतिः । धरणीविवरार्धनिर्गतैः फणिनिर्मोकचयैश्चितं पदम् ॥ ४३ ॥ इति तत्र भयंकरे वने न भयं प्राप भृशं विदर्भजा। हृद्ये नवशोकविक्कवे नहि भावान्तरमर्पयेत्पद्म् ॥ ४४ ॥ अनिशं प्रियद्शेनेच्छया विचरन्तीं परिखेदिनीमपि । सद्या इव विश्रमाय तां रुरुधुः काननवीरुधः कचित् ॥ ४५ ॥

Jangamwadi Math, VARANASI,

कृतकेशचयमहा कचित्कचिदाकृष्टिनचोलपञ्चा । क च दुर्ललितस्तनान्तरा कुटिलैः काननकुञ्जकण्टकैः ॥ ४६ ॥ पृषतीभिरिवोपशिक्षिता वनराजीश्चरिद्धं निरन्तराः । अमिद्धं घरणीभृतां दरीर्भुजगानामिव शिष्यतां गता ॥ ४० ॥ अवगाहिद्धमिदिनिझगाः शफरीणामिव सख्यमाश्रिता । जलदाम्बुहिमातपमहे प्रतिपन्नेव लतासु बन्धुताम् ॥ ४८ ॥ फणिमिश्चरणामपीडनादिधगुरुफं वलयत्वमागतैः । प्रतिमुक्तपदाङ्गदैव सा विलपन्ती व्यचरत्कचित्कचित् ॥ ४९ ॥ विशेषकम्।

अथ भीमसुतां राठो विधिर्विचरन्तीं विपिने यदच्छया । महताजगरेण कुत्रचित्पतिरुद्धे पथि संन्ययोजयत् ॥ ५० ॥ द्रवतामपसार्य वेधसा कठिनत्वं यमुनेव लिमिता। नभसः स्विलितेव कालिका तनुरेतस्य तया व्यलोक्यत ॥ ५१ ॥ अतिदीर्घतया वनेचरैरसमग्रेक्षितभोगवैभवम् । महिषोघविषाणतामितैः सुदृढैरप्यकृतत्रता कचित् ॥ ५२ ॥ धरणेरिधपृष्ठमाचितं रचितं सेतुमिवासितोपळैः। समुपाश्रितपार्श्वमित्तिकं शयनागारिधया करेणुभिः॥ ५३॥ उदरे दरभिन्नकञ्जके परितिश्छद्रसितैर्निरन्तरे । वृकशलकिजम्बुकै श्विरं सकुटुम्बैर्गमितं निवासताम् ॥ ५४ ॥ अवलोकयति सा केवलं पृथुदीर्घाङ्गमुखं विदर्भजा। भुजगत्वममुष्य सा पुनर्न विवेदान्तिकमम्युपागता ॥ ५५॥ विधिना निधनाय देहिनां विहितं यन्नमिवातिदारुणम् । सहसा यमसद्मयायिनां विवृतं द्वारमिवार्गलोज्झतम् ॥ ५६ ॥ विगलद्भरलान्धकारितं पवमान्यहणाय जृम्भितम् । अवनीधरकंदरभ्रमा दमयन्ती प्रविवेश तन्मुखम् ॥ ५७ ॥

अथ मृगयुमिरेकः काल्यमानः कुरङ्गः प्रतिपदमनुयद्भिस्नासितः सारमेयैः। इषुविहतविशीर्णैः शोणितैः कीर्णवर्त्मा पृथुनि वदनरन्ध्रे प्राविशत्पन्नगस्य ५८ तदनु शोणितविन्दुभिरिक्कतामनुस्ताः सर्राणं हरिणस्य ते । कलितकर्णशराः सशरासनाः सरभसं शवराः शतशोऽभ्ययुः ॥ ५९ ॥ हा नाथ कुत्र गतवानसि मां विहाय भूयः करिप्यसि कदा नयनोत्सवं मे । इत्थं गिरः प्रतिपदं प्रतिपादयन्ती भैमी चचार भुजगस्य मुखान्तरेऽपि ६०

समन्तान्द्राम्यन्ती पृथुलमुरगस्यास्यविवरं न यावद्वेदर्भी समभजत कण्ठान्तिकमपि। किराताः पीनत्वादविचलतनुं तावदपि तं द्विधा मध्ये चकुस्तरुमिव निशातैः परशुमिः॥ ६१॥

इति श्रीसांधिवियहिकमहापात्रश्रीऋष्णानन्दऋतौ सहृदयानन्दे महाकाव्ये नलचारेते दमयन्तीविलापो नामैकादशः सर्गः ।

#### द्वादशः सर्गः ।

तदन ते अजगस्य मुखे स्थितां किमपि लक्ष्यतनं सहजिश्रया । प्रतन्नीलघनान्तरचारिणीं ददशुरिन्द्कलामिव सुन्दरीम् ॥ १ ॥ समपक्रष्य ततस्त्रलिनोदरीं गरलदाहवशाद्गतचेतनाम् । व्यपगतास्रमिव प्रतिपद्य तां मृगयवोऽपि विषादसुपाययुः ॥ २ ॥ शिशिरनिर्झरशीकरसेचनैः प्रतिमुहुर्विहितैरपि संभ्रमात् । चिरतरं रचितरपि यत्नतः शिखिशिखण्डकदम्बकवीजनैः ॥ ३ ॥ अपि च मन्नपदैर्विषहारिभिः शशिमुखीमनुपागतचेतनाम् । समपहाय यथागतमेव ते प्रतिययुर्मृगवन्धनलालसाः ॥ ४ ॥ तद्नु कोऽपि तपोनिधिराययौ स्थलमिदं समिदाहरणोत्सुकः। समवलोकत तां पृथिवीपतेः प्रणयिनीं पतितामवनीतले ॥ ५॥ यदि परासुरियं वपुषः श्रिया रुचिरया न कथं परिहीयते । श्वसिति वा न कथं यदि निद्रया निविडया परिमुद्रितलोचना ॥ ६॥ वपुरिदं भुवनत्रयमोहनं सुहृदिदं मदनस्य नवं वयः । किसुत घोरतरे विपिनान्तरे निपतितेयमितस्तिलनोदरी ॥ ७ ॥ यदि तु मोहयितुं यमिनां मनः सुरवधूः पहिता हरिणा दिवः । विरहिता लिलतैः सरविभ्रमैरियमुपैति दशां कथमीदशीम् ॥ ८॥

अपहता कृटिले: क्षणदाचरैस्त्रिदिवतो यदि कापि सुराङ्गना। न खु तैर्मिलिताकृतिरीदशी व्यपगतासुरपीह विसुच्यते ॥ ९ ॥ पुरिरोर्नेयनार्चिषि भस्मतां गतवतो दयितस्य शुचाकुला । त्रिषु जगस्य परिश्रमणश्रमाद्भुविमयं पतिता सारवहभा ॥ १०॥ नहि नहि द्युसदा करुणावशात्पुनरवाप्तवता रुचिरं वपुः। प्रणयिना सह सा भुवनत्रये विहरतीति वदन्ति पुराविदः ॥ ११ ॥ इति वितर्कशतं परिवर्तयन्निप न तां स मुनिर्निरधारयत् । कमवशाद्विशदैरथ लक्षणैः किमपि विश्वसितं समभावयत् ॥ १२ ॥ कृतरुषा कलिना हृतसंपदा तत इतश्चरता विपिनोदरे। विरहितां दियतेन नलेन तां विषधरस्य विषेण विचेतनाम् ॥ १३ ॥ समिथगम्य समाधिवलान्मुनिर्मनिस खेदमवाप मुहुर्मुहुः। परगतामपि दुःखपरम्परां कृतिथयो हि निजामिव मन्वते ॥ १४ ॥ पुनरवेक्ष्य तथा पतितां भुवि प्रियतमां महिषीं निषधेशितुः । विधिमपास्तकृपं परिभर्त्सयन्मुनिरिदं मनसा समचिन्तयत् ॥ १५ ॥ विपदि भग्नमवेक्ष्य जनं जनः प्रभुरपि प्रतिकर्तमनुद्यतः। कुमतिराशु करोति मलीमसं निजकुलं यशसापि समुज्ज्वलम् ॥ १६॥ तपसि राज्यसुखेऽपि समाहिते विविधविष्ठकृतां विनिवारणैः। नृपतयो मुनयश्च परस्परं विनिमयेन भजन्त्युपकारिताम् ॥ १७ ॥ इति विचिन्त्य मुनिर्नृपतेः वियामभिषिषेच जछैरभिमब्रितैः । तद्नु चेतनया च शुचा च सा युगपदेव वभूव समन्विता ॥ १८ ॥ चरणयोः प्रणतां स विदर्भजां समिनन्द्य तपोनिधिराशिषा । विगलदश्चतरङ्गितलोचनामिदमुवाच सुधामधुरं वचः ॥ १९ ॥ अयि कुरुष्व कृशोदरि मा शुचं विधिरभूत्करुणासुमुखस्त्वयि । विचरतोऽपि वने हि यहच्छया त्वमसि यन्मम द्वपथमागता ॥ २०॥ त्वमसि यस्य तनूद्रि वल्लभा वनमिदं च यथागतवत्यसि । समिधगम्य समाधिबलादिदं मम मनः सुतरां परिदूयते ॥ २१ ॥ तिदृह मेऽस्ति तपश्चिरसंचितं किमिप तेन नलः सुलमोऽस्तु ते। क्षितिमिमां च समुद्धतकण्टकां समनुशास्तु चिरं मुदितस्त्वया ॥ २२ ॥

अनुपलब्धपदं विविधेर्भयैः सुलभमूलफलं विमलोद्कम् । क्रमभूतां क्रमभेदनमाश्रमं समवलोक्य मामकमग्रतः ॥ २३ ॥ इह दिनानि कियन्त्यपि विश्रमं विद्धतीं भवतीमवनीन्द्रजे । सकरुणैर्मुनिभिः कृतशासनाः परिचरन्त् तपोनिधिकन्यकाः ॥ २४ ॥ इति मुनेर्वचसापि नृपात्मजा न हृद्यं विद्धे किल विश्रमे । सुखिनि दुःखिनि वा दयिते दशां तदुचितामनुयान्ति पतित्रताः ॥२५॥ अवितथं परिचिन्त्य वचो मुनेर्निजमवेक्ष्य च भाग्यविपर्ययम् । किमपि कन्दिलतां दलितां पुनर्निजमनोरथसिद्धिममंस्त सा ॥ २६ ॥ अथ मुनिं प्रणिपत्य विदर्भजा विद्धती विपिनेषु विगाहनम् । पथिषु यद्यदेवेक्षत विक्कवा सपदि तत्तदुपेत्य जगाद सा ॥ २७ ॥ स्थगयति त्रिदिवं शिखरोत्रतिर्घरणिमावृणुते परिणाहिता । स्पृशित मूळमधोभुवनं ततः किमपि नाविदितं त्रिजगत्सु ते ॥ २८॥ स्थिततया स्थितिहेतुतया भुवः प्रथितवंशतयोन्नतिमत्तया । अमितसत्त्वतयाप्यनुयासि यं क्षितिधरेन्द्र वद क स नैषधः ॥ २९॥ अपि मनःशिलया घटितं गिरे तव वपुर्विषमं कठिनं च यत्। विफलमेव करिष्यसि तन्मम प्रियतमस्य निवेदनमीप्सितम् ॥ ३० ॥ यदि मामवलोक्य गिरेस्तटादिह समागमवत्यसि निम्नगे । तद्पि सेत्स्यति मे त्वयि नेप्सितं न खळु वाक्पटुतास्ति जडात्मनाम् ३१ गिरितटादिह संप्रति निम्नगे ध्रुवमुपागतवत्यसि मत्कृते । तदपि मे कथयिप्यसि न िवयं प्रकृतिवक्रगते करुणा कुतः ॥ ३२ ॥ अयि मृगेन्द्र निवेदय मे प्रभुं नलनृपं कुरु मां जठरेऽथवा। सपदि वा यदि वा जननान्तरे परिचरामि पुनर्निषधेश्वरम् ॥ ३३ ॥ हरिण मां द्यितं परिपृच्छतीमपि कथं प्रतिवक्षि न किंचन । श्रुविममं मृगयासु कृतागसं सारिस तेन मनः कलुषं तव ॥ ३४ ॥ जनपदेषु विह्रत्य विहंगमानुपगतानिशि पृच्छत मे पतिम्। यदि न ते कथयन्ति तदाशु तान्विटपतो विनिपातयत द्रुमाः ॥ ३५॥ त्वमनुरागसमृद्धिमिमां परं वहसि कीर मुखे न तु चेतसि । परुषवागपि नोत्सहसे यतः स्फुटमुदन्तमुदीरियतुं प्रभोः ॥ ३६॥ ६ सह०

इति प्रलापानसकृद्धितन्वती विगाह्य शैलांश्च वनोदराणि च । दिनावसाने कृतविश्रमं कचिद्दर्श सार्थं वणिजां विदर्भजा ॥ ३७॥ जनतां विलोक्य सुचिरेण तत्र सा नयने निवेश्य द्यितेक्षणाशया । अविदूर एव तरुभिस्तिरोहिता निषसाद भीमतनयावनीतले ॥ ३८॥

अथास्तसंस्थे मृद्धाम्नि भानौ निरन्तरे तत्र वने निकुञ्जे । अदृष्टपारितिमिराम्बुराशिर्वेलामितकम्य समुज्जन्मे ॥ ३९ ॥ आलोकसंपत्तिरुवास तुङ्गे चकार निम्ने पदमन्धकारः। परस्परस्पर्धितया तदानीमकारि ताभ्यां जगतो विभागः ॥ ४० ॥ द्रीपु येषामवनीधराणां लब्धोद्यस्तानपि जयसे यत्। तेनैव कृरसं चरितं खळानां गाढोऽन्धकारस्तुळयांवभूव ॥ ४१ ॥ रन्ध्रेषु प्रथमं प्रविश्य तदनु प्राप्य स्थलीषु स्थिति

छिद्राण्याञ्च तिरोद्धत्कवलयतुङ्गांस्ततः क्ष्माभृतः । विप्वक्प्रौढतमं तमो जगदिदं सार्तव्यतां प्रापय-

ब्याचके चरितं युगान्तसमयोद्वेलस्य वारांनिधेः ॥ ४२ ॥ विधिरतनुत सृष्टिं दृष्टिशून्यां किमन्यां व्यरचयदथवैनां रूपसंपत्तिहीनाम् । इति जगति विवेक्तं कोविदः कोऽपि नासीद्रिकुलमलिनाभैरुन्मिषद्भिस्तमोभिः॥

भ्योभ्यो वर्त्मसंवाधखेदाद्भेजे निद्रां दुःसहः पान्थसार्थः। शोकोर्मी भिर्वाध्यमानानुवेलं निर्निद्रासीत्केवलं राजपत्ती ॥ ४४ ॥ नीलाम्भोरुहिणीकलिन्दतनयातोयप्रसुनैरिव

सैरङ्गेर्मिलेनैस्तद्न्धतमसं संम्लापयन्ती भृशम्। उत्क्षिप्तैः क्षितिरेणुभिः कल्लुषतां संप्रापयन्ती नभः

रपर्शेनारुजती तरून्करिघटा वात्येव तत्राययौ ॥ ४५ ॥ अभ्यर्णे कुलमबलोक्य कुञ्जराणां क्रोशन्त्यामसकृद्ि क्षितीन्द्रपत्याम् । अध्वन्याः कतिपय एव वोधमापुर्दुर्वारं विधिविहितं हि देहमाजाम् ॥ ४६॥

असंयमितमूर्धजानविशद्खरानिद्रया स्खळचरणपल्लवान्विकृतवेषमुत्तिष्ठतः । विलोक्य पथिकानिभाः सभयरोषमुज्जृम्भितै-

र्व्यधः सपदि चीत्कृतैः श्रुभितसत्त्वमाराद्वनम् ॥ ४७ ॥

अध्वक्कान्त्या निःसहाङ्गं प्रसिप्तास्ते वैदभ्या सत्वरं बोध्यमानाः । धात्रा यत्नेनाशु संप्रेर्यमाणैर्निद्रां दीर्घा प्रापिताः केऽपि नागैः ॥ ४८॥ रोषोत्सेकवशादुरांसि चरणैराकम्य केषामपि

प्रोच्छिद्याप्रकरे शिरांसि करिणो दूरं समुचिक्षिपुः। शाखासंधिषु लमकेशनिचयैरस्रच्छटाभिष्ठतै-

र्यैरासन्परिणामिभिः फलभरैः पूर्णा इवोर्वीरुहः ॥ ४९ ॥ पान्थाः केचिद्दलितवपुषः कुझराणां विषाणै-

रस्रोद्गारं सपदि मुमुचुर्जीवितैः सार्धमेव । भूयो भूयः सरभसपदाक्रान्तिभिश्चर्णपेषं

निष्पिष्टाङ्गाः कतिचिदपरे भेजिरे पेचकत्वम् ॥ ५०॥ निद्रयाथ तमसा च विक्कवाः केचिदन्धितदृशः पदेपदे । कापि विश्रमपदं न भेजिरे कुङ्जकुङ्जरविचेतनाक्षमाः ॥ ५१॥

छिन्नार्धाङ्गान्पछवैः पादपानामुनुङ्गानामयशाखासु लीनान् । त्रासान्मौनं संश्रितानध्यगच्छिन्निश्चित्यान्ये वानरा वा नरा वा ॥ ५२ ॥ इत्थं तत्पथिककुळं प्रमध्य यूथे नागानां गतवित ये हतावशिष्टाः । पातस्ते विपदि तथा कृतोपकारां वैदर्भी प्रणतिमिरचेयांवम्बुः ॥ ५३ ॥ अश्र सुचिरमसौ परिश्रमन्ती वनमुवि कान्तमवीक्ष्य खिद्यमाना । पथि पथि पथिकाननुप्रयान्ती पुरमविशतपृथिवीपतेः सुवाहोः ॥ ५४ ॥ अथ तत्र पुरे परिश्रमन्तीं जननी प्राप्तदया नृपस्य तस्य । शुमलक्षणलक्षितानुभावां तनयां स्वामिव पालयांवमूव ॥ ५५ ॥ अथ चरैर्विनिवेदितलक्षणां विरहवेदनया विधुरां सुताम् । दुत्तमुपेत्य विदर्भमहीपतिर्गमयित स्म निकेतनमात्मनः ॥ ५६ ॥

ह्यावण्यमात्रपरिशिष्टवपुः प्रयतात्तुष्टापि सा विरहिता निषधेश्वरेण । अन्त्या कलेव शशिनितिमिरं समग्रं शोकं पितुः शमियतुं क्षमतां न मेजे॥५७॥

> अन्वेषणाय निषधाधिपतेः समन्ता-दूतान्प्रतीतवचसः प्रजिधाय भीमः । मैमी तु तस्य भवने खजनैर्वृतापि बन्दीव बाष्पकछुषा दिवसाननैषीत् ॥ ५८॥

चिरं चरत्रिप विपिने न विव्यथे विदर्भजां सविधगतां विठोकयन् । तया पुनर्विरहमवाप्य जीवितं क्षणार्धमप्यमनुत निष्फलं नलः ॥ ५९ ॥ इति श्रीसांधिविप्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहृदयानन्दे महाकाव्ये नलचरिते वैदर्भाविदर्भानुप्रवेशो नाम द्वादशः सर्गः समाप्तः ।

# त्रयोदशः सर्गः ।

अथ चेतिस शोकवेगभाजि स्थगिते दृष्टियुगे च वाष्परूरैः। श्रुतवानिप नैषधिश्राय प्रतिपेदे करणीयम् दभावम् ॥ १ ॥ बहु तत्र विरुप्य वाष्पवारां पृषतैर्निष्पतितैर्वनस्थलीषु । नवमेघजलाभिषेकतः प्रागपि सौरभ्यमुदैरयन्नरेन्द्रः ॥ २ ॥ अथ तत्र कदापि वाति वाते रविरिक्मिप्रकरैः प्रकामतप्ते । उद्भूद्विपिने मिथस्तरूणां विटपावट्टनसंभवः कृशानुः ॥ ३ ॥ अनति प्रसते अभितः कृशानौ गगना अस्पृशि धूमचकवाले । ननृतुः क्षणमुन्मदाः सकेकं नवमेघोदयशङ्किनो मयूराः ॥ ४ ॥ विटपानवनीरुहां कृशानोः स्पृशतीष्वप्रशिखासु लोहितासु । सरमेरुद्यं विनापि वन्या परितः पुष्पितिकंशुकेव रेजे ॥ ५ ॥ कुसुमान्यपहाय पादपानां अमरैर्घूमसमाकुळैः पतद्भिः । तरसैव शिखाङ्कराः कृशानोरसकृत्रिर्गलदञ्जना इवासन् ॥ ६ ॥ लिलिहुर्विरला मुखैश्चकोराः पततोऽङ्गेषु समन्ततः स्फुलिङ्गान् । अपरे त्वभिपत्य संहतास्तान्कृतरोषा इव भस्ससाद्वितेनुः ॥ ७ ॥ रुरुधुर्गगनं शिखाः कृशानोरुपरि व्याततसान्द्रधूमसंघाः । अवलीढघनानि काञ्चनाद्रेः शिखराणि द्युतिभिर्विडम्वयन्त्यः ॥ ८॥ अपहाय कुलायकुञ्जगर्भान्पततामुत्पततां दिधक्षयेव । सह धूमचरैर्विज्म्भमाणा सपदि व्योम छछिद्वरे दवोल्काः ॥ ९ ॥ भृशमाकुळतामुपेत्य धूमैर्विविद्युः क्ष्माधरकंदरेषु सिंहाः। अपि तेषु हविर्भुजि प्रविष्टे पुरुपाकं झिटिति प्रपेदिरे ते ॥ १०॥ विवरैरुपसृत्य कंदरायां ज्वलति ज्वालिनि तत्र चित्रभानौ । घनधूममये महान्धकारे गिरिरुलकामुखवद्यछोकि कैश्चित् ॥ ११ ॥

चमरान्परिधावतः समन्ताद्वनवीथीषु नितान्तमार्तिभाजः । सरलायतचामरप्रसङ्गाननुघावन्निव पावकश्चकारो ॥ १२ ॥ अपि तीर्णवतां रयातिरेकाद्वनराजिः परितः पदह्यमाना । परिणाहिषु चामरेषु लग्ना चमराणामनलः सुदुस्तरोऽभूत् ॥ १३ ॥ परितः पवनेन कीर्यमाणान्क्षपयन्तः करशीकरैः स्फुलिङ्गान् । अभितापभृतोऽपि वारणेन्द्राः क्षणमासन्वनचारिणां शरण्याः ॥ १४ ॥ सहसा द्रवणाक्षमांस्तनूजांश्चरणैः स्तैः परिवार्य गोपयन्त्यः । प्रवतीः परिमन्थरं व्रजन्तीः सह तैरेव ददाह कृष्णवत्मी ॥ १५ ॥ अधिभूधरसान् विद्वतानां परितः शहाकिनां शरीरल्यः। श्रतिशलकशेखरं प्रसर्वन्नपि सप्तार्चिरसंख्यकार्चिरासीत् ॥ १६ ॥ निजपल्लवभक्षणापराधं परिचिन्त्येव महीरुहः सरोपाः । मतिरुध्य लताभिरमशृङ्गे पृषतानुत्पततोऽमये वितेरुः ॥ १७ ॥ न शरीरभृतां परं कृशानुः प्रसरन्नाशु जहार जीवनानि । सरसां सरितां च तीरकक्षे परिसर्पन्कमशस्त्रथैव चके ॥ १८ ॥ सरितामविभावनीयरूपं सहसाविश्य जहार जीवनं यत्। अत एव बभार काननाझिः समदाभूतपदाभिधां यथार्थाम् ॥ १९ ॥ अपि पल्वलमुल्वणं झषौघं परितापातिशयं तथा जगाम । इह कोलकुलं विविसमसेर्विलमसं न यथोज्जगाम जीवत् ॥ २०॥ द्रदग्धवराहदेहजातैः परिदिग्धानि भृशं वसाप्रवाहैः । विपिनानि समश्रतः कृशानोरुपदंशत्वमगुः पुलिन्दपत्यः ॥ २१ ॥ सविधे परिधावतः कुरङ्गान्न किराताः शरलक्ष्मतामनेषुः । दवपावकजातसंभ्रमाणां शवरीणां परिरक्षणैकतानाम् ॥ २२ ॥ धवलीकृतमूर्तयः समन्तादवकीर्णैः पवनेन भस्सजालैः। गिरयोऽस्थिचया इवावशिष्टाः समभूवन्परिदग्धकाननानाम् ॥ २३ ॥ इति तत्र चिराय द्ह्यमाने विपिने भूमिपतिर्विगाढशोकः । विल्लाप विदर्भसंभवायामपराद्धं ज्वलनस्य शङ्कमानः ॥ २४ ॥ अवलोक्य शिखाशतैः करालं प्रसरन्तं परितः कृशानुराशिम् । दमयन्ति मया शठेन मुक्ता कमरण्येषु करिष्यसे शरण्यम् ॥ २५ ॥

ज्वलनस्य विवाहसाक्षिणोऽपि अमणेनासि पुरा नितान्तखिन्ना । मृदुलाङ्गि कथं नु संप्रति त्वं वनवहेर्विषहिष्यसेऽभितापम् ॥ २६ ॥ द्यिते तव विप्रयोगजन्मा ज्वलनो मां प्रवलिश्चराद्धाक्षीत् । अधुनाभ्यधिकं करिष्यतेऽसौ किमिवायं वनपादपप्रसूतः ॥ २७ ॥ तव सुन्दरि विप्रयोगजन्मा हृदि योऽयं मम जृम्भतेऽनुवेलम्। उपगन्तुमपि स्फुलिङ्गभावं शिखिनस्तस्य शिखी न कल्पतेऽसौ ॥ २८॥ विपिनान् धन्यताम्पैषि क्षणमात्रेण दहद्वनान्यमूनि । धिगिमं विरहानलं वपुर्मे ग्लपयत्येव निनीपते न निष्ठाम् ॥ २९ ॥ इति मात्रमुपेयुषा समीपं विधिदोषानितरान्द्वीयसोऽपि । अनलेन नलेन वाद्य वाले नियतं जीवितसंशयं गतासि ॥ ३० ॥ दमयन्ति मया विचुम्बनादिसारलीलावसरेषु यान्यकार्षीः। प्रथयिष्यसि तानि सीत्कृतानि त्वमिदानीं वत पीडिता स्फुलिङ्गैः ॥३१॥ मुक्लीकृतदीर्घपक्ष्मलाक्षं सारसंदर्भभुवा परिश्रमेण । श्रमवारिलवाभिषिक्तभालं सारणीयं वत तन्मुखं तवासीत् ॥ ३२ ॥ अभिरूषितहेमकुम्भकान्त्योः परिणाहिस्तनयोः परिस्फुरन्ती । अवलोक्य हुताशनस्य हेतीर्धुवमायास्यसि संभ्रमातिरेकम् ॥ ३३ ॥ विपुलस्तनभारपीडितापि क्षणमुत्सुज्य मतिं निसर्गमन्दाम् । त्रज सुन्दरि सत्वराङ्घिपातं प्रसरत्येष समन्ततः कृशानुः ॥ ३४ ॥ स्खळदङ्क्षि विशीर्णकेशबन्धं परितः पेरितदृष्टि विद्रवन्ती । वनराजिषु वीक्ष्य वीक्ष्य विह्नं द्यिते यास्यसि की दशीमवस्थाम् ॥३५॥ यदि सत्यगिरो दिवौकसः स्युर्यदि चेतो मम तेषु निर्विकारम् । स्वमनोरथळङ्कनापराघं दमयन्त्याः सारतात्तदेष नाग्निः ॥ ३६ ॥ इति तत्र वनोदरे नरेन्द्रं विलपन्तं मुनिशापबद्धदेहः। मनुजोचितया गिरा वभाषे भुजगः कोऽपि दवामितापखिनः ॥ ३७ ॥ अविषद्यतमेन दद्यमानं मुनिशापेन दवामितेजसैव। अभिरक्षतु मां महीसुधांशो तव कारुण्यमयः सुधामिषेकः ॥ ३८ ॥ अकृतोपकृतावपि क्षितीन्दो त्वयि दृष्टे मम कोऽप्यभूत्प्रमोदः। अविसृष्टजलेऽपि वारिवाहे जगदाश्वाससुपैति धर्मतप्तम् ॥ ३९ ॥

इति वाचमनुवजन्नरेन्द्रः फणिनं मण्डलितं क्षितौ ददर्श । करविच्युतकङ्कणोपमानं वनलक्ष्म्याः शिखिशङ्कया द्रवन्त्याः ॥ ४० ॥ अथ दंशभयादिवापमुक्तः सविधेऽपि ज्वलता हुताशनेन । सद्यं परिपृष्टशापहेतुं पृथिवीन्द्रं पुनराह पन्नगेन्द्रः ॥ ४१ ॥ चत्राननसंभवो महर्षिर्मिय रोषं कृतवान्कृतोऽपि हेतोः । इह मामरुजद्विरा स तावत्तव राजन्न करान्स्प्रशामि यावत् ॥ ४२ ॥ क्रमशः परिहीयमाणकान्तेः स्फुटतीवेशमणिः फणागतो मे । अभितापमवाप्य दावबह्रेरसवः कण्ठतटान्तरे छठन्ति ॥ ४३ ॥ प्रतिसंगरसीम्नि वैरलक्ष्म्याः प्रसभाकर्पणकर्मकर्मठेन । नय मां गणयन्पदानि राजन्नरुणाम्भोरुहचारुणा करेण ॥ ४४ ॥ अहमस्मि पतिर्महोरगाणामिह कर्कोटक इत्युदीर्यते यः। दशमे तु पदे नरेन्द्र नूनं भवतः श्रेयसि निर्भरं यतिष्ये ॥ ४५ ॥ गणनां विद्धन्नलः पदानां स्फुटवर्णं यदसौ दशेत्यवादीत् । अवलम्ब्य तदेव दन्दशूकः करमेतस्य ददंश दक्षिणं सः ॥ ४६ ॥ नृपतिर्भुजगेन दृष्टमात्रः कमनीयां सहजामपास्य कान्तिम्। उपरक्त इवामृतांशुराशीत्तरसैव प्रतिपन्नवर्णमेदः ॥ ४० ॥ अथ वीक्ष्य तनोस्तथा विकारं परिदंशं च विचिन्त्य निर्निमित्तम् । नलमास्थितवैमनस्यमूचे वपुरासाद्य स दिव्यमाशु नागः ॥ ४८॥ इदमप्रियवन्मया कृतं यत्रृपते यास्यति तत्तव प्रियत्वम् । प्रथमं कटु भेषजं निपीतं परिणामे हि सुधारसत्वमेति ॥ ४९ ॥ नगरे नगरे क्षितीश्वराणां निषधाधीश चिरं चरिप्यसि त्वम् । तदमी युधि निर्जिताः कथं त्वां विषहेरन्नवह्योक्य निःसहायम् ॥ ५०॥ अवलम्ब्य नयं गुरुपणीतं सततं रन्ध्रनिरूपणप्रवीणाः । प्रभवन्ति परे पराभवाय प्रवलानामपि दुर्वलाः क्षितीन्द्राः ॥ ५१ ॥ अधुना तु रिप्स्वमेक एव युधि जेतुं सहितानिप क्षमोऽसि । न भजेः परिपन्थितां यदा ते दमयन्तीविरहानलो वलीयान् ॥ ५२ ॥ इति चिन्तयता मया विमुक्तं विषमेतत्त्वचमेव संस्पृशंस्ते । असितागुरुलेपनिर्विशेषां वपुषः स्यामलतामिमां व्यथत ॥ ५३ ॥

अयि नीतिविदं नरेश्वर त्वां कितवं यिखदशाधमश्चकार । अधुनापि शरीरमाविशन्तं गरलं धक्ष्यति मामकं तमेव ॥ ५४ ॥ अधुना त्वचि भाव्यपूर्वरूपः सविधस्थैः खजनैरपि त्वमासीः। व्रज निष्प्रतिबन्धमाञ्ज राजन्नुतुपर्णस्य नृपस्य संनिकर्षम् ॥ ५५ ॥ भुवनत्रयलुण्ठनापराधादृशकण्ठं रणलीलया जिघांसुः। जगतः प्रभवोऽपि यस्य वंशे प्रभवं स्वस्य हरिः पुरा व्यधत्त ॥ ५६ ॥ कृतमस्य गुणान्तराविधानैस्तव सख्योचित एष राजचन्द्रः । उपगन्तुममुज्य सारिथत्वं सहसा याहि विभो पुरीमयोध्याम् ॥ ५० ॥ अवलोक्य कलासु कौशलं ते निजदेहादधिकं स मंस्यते त्वाम् । निवसन्निह मेदिनीस्थांशो दमयन्तीमचिरेण रूप्यसे त्वम् ॥ ५८ ॥ उपयास्यति लोचनातिथित्वं पृथिवीनाथ विदर्भजा यदा ते । अपहातुमिमं वपुर्विकारं परिधेहि त्रिदशांशुके तदैते ॥ ५९ ॥ इति वाचमुदीर्थ नागराजः सुरयोग्यं वसनद्वयं वितीर्थ । अनुभाववशान्त्रिजं शरीरं तिरयामास नलस्य पश्यतोऽपि ॥ ६० ॥ इति दर्शितशोकसागरान्तः फणिराजेन पतिर्विदर्भजायाः । स च तेन विमुक्तशापवन्धः प्रतिनन्द्योपकृतिं मिथः प्रयातौ ॥ ६१ ॥

स्ते यद्विषमेव जीवितहरं कर्कोटकस्याननं तसादेव वचश्छलाद्विगलितः पीयूषपूरो नवः । प्रत्यङ्गं कवलीकृतस्य दियताविश्लेषजेनाभिना जीवातुर्जगतीपतेर्यदमवत्तचित्रतामाययौ ॥ ६२ ॥ नरपतिरथ सारं सारं वचांसि फणीशितुः किमपि किमपि प्राप्ताश्वासः समीहितसिद्धये । दिनकरकुलोत्तंसेनाधिष्ठतां नगरीं व्रज-न्नपि गिरिसरिहुर्गान्मार्गानमंस्त न दुर्गमान् ॥ ६३ ॥

इति श्रीसांधिवित्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहदयानन्दे महाकाव्ये नलचरिते कर्कोटकदर्शनं नाम त्रयोदशः सर्गः समाप्तः ।

#### चतुर्दशः सर्गः ।

अथाश्रितां कुम्भसमुद्भवेन क्रमेण कृत्सां ककुमं विहाय। स चोत्तरामप्यतिवाह्य किंचिन्नलः प्रपेदे नगरीमयोध्याम् ॥ १ ॥ पदातुमध्ये सरयूजलानां प्रपद्भिरम्भोरुहगन्धगर्भैः। कमादयोध्योपवनं त्रजन्तं प्रत्युद्ययौ तं शिशिरः समीरः ॥ २ ॥ एकैकशो निर्मितनामधेयैर्यूपच्छलादोधसि संनिविष्टैः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवैः क्षितीन्द्रैराराध्यमानां सरयूं स मेजे ॥ ३ ॥ अतीत्य कृत्स्नं वनवासखेदं समागतं वीक्ष्य नलं नदी सा । सितच्छदानां ध्वनिकैतवेन मुहुर्मुहुः स्वागतमन्वयुङ्कः ॥ ४ ॥ तस्यां मिथः प्रेमवशंवदानि रथाङ्गनाम्नो मिथुनानि वीक्ष्य। विहाय भैमीमभितश्चरन्तमात्मानमन्तर्नृपतिर्निनिन्द ॥ ५ ॥ अंनीतियुक्तानि नीतिभाजः रसंख्यावतोऽपि खगुणैरसंख्यान् । विकासिनोऽप्युन्नतसौधसंस्थानगोष्ठीषु पौरानभिनन्दयन्तीम् ॥ ६ ॥ प्रकामदुर्गी सुखसंचरां च निकामकान्तामपि कामकान्ताम् । राजन्वतीं वीक्ष्य पुरीमयोध्यां चिरोब्झितां स्वां नगरीं स दध्यौ ॥ ७ ॥ नलेति नाम प्रथितं विहाय स बाहुकेति प्रथयांवभूव । दशानुरूपां रचयन्ति चेष्टामासाद्य सिद्धिं त्वभियोगभाजः ॥ ८॥ किरतु देहे निवसन्नलस्य लेभे भुजङ्गस्य विषेण दाहम्। अनागिस दोहकृतः सुजिह्मान्कियचिरं न प्रसते विपत्तिः ॥ ९ ॥ अवापतुस्तापमतुल्यहेतुं समास्थितौ तौ वपुरेकमेव। भैमीवियोगेन नलः कलिस्तु विषेण तीत्रेण भुजङ्गभर्तुः॥ १०॥ रूपान्तरेणैव तिरोहितोऽपि गुणेन छोकोत्तर इत्यशंसि । आमोदपूरेण निवेद्यते हि कुञ्जेन गूढापि पटीरशाखा ॥ ११ ॥ मोर्ज्ञासरेः कर्णपुटोपकण्ठं निन्ये चरैस्तस्य गुणप्रकर्षः । क्रमेण निक्रैः पथिभिः समुद्रं प्रविक्यते प्रावृषि वारिपूरः ॥ १२ ॥

<sup>9.</sup> नीतिरहितान्, ईतिरहितांश्व. २. गणनायोग्यान्, पण्डितानिष. ३. विवरस्था-यिनः, विलासयुक्तानिष. ४. न कामवन्मनोहरम्, निकामं कान्ताम्, 'नि स्यात्क्षेपे स्वार्थे च नित्यार्थे दानकर्मणि' इति हैमः. ५. भार्क्तासरिकृतुपर्णा राजा.

वृत्तं च विद्यां च दवीयसोऽपि विवेद भार्ङ्गासिरिरस्य सर्वम् । चक्षर्नृपाणां हि चरामिधानं गृह्णन्ति भावानिप विप्रकृष्टान् ॥ १३ ॥ स मन्नितां मन्नविनिश्चयेषु कीडारहस्येषु वयस्यभावम् । गजाश्वशास्त्रेषु विनेतृतां च जगाम तिग्मांशुकुरुध्वजस्य ॥ १४ ॥ यया पुरा दोईविणप्रभावादभूदयोध्यापतिरस्य वस्यः । रूपान्तरेणापि तिरोहितस्य गुणप्रकर्पादभवत्तथैव ॥ १५ ॥ शीलेन वृत्तेन च सख्यभाजोः पीतिस्तयोः पाप तथाभिवृद्धिम् । अमात्यलोकोऽपि यथोपमेजे शरीरमात्रेण पृथकृतौ तौ ॥ १६ ॥ ततो निदावेन नितान्तिवन्नं विलोक्य लोकं करुणावतीव। तिरोद्धाना किरणान्खरांशोराविर्वभूवाम्बुधरागमश्रीः ॥ १७ ॥ खमौलिरत्रद्युतिचित्रभासः सुरायुधाख्यस्य भुजंगमस्य । वल्मीकरन्ध्राह्महिरुद्गतस्य मेजे फणत्वं तनुमेव चक्रम् ॥ १८॥ अमुक्ततोयं प्रतिरुद्धभानु परस्परस्याकृत चित्रदण्डम् । अभूत्रवाम्भोधरचकवालं लोकस्य साधारणमातपत्रम् ॥ १९ ॥ समाश्रितैः सानुषु वारिवाहैः समीरणान्दोलनया विलोलैः । प्रसार्यमाणैर्गगने विहर्तुं पक्षैरिव क्षोणिभृतो विरेजुः ॥ २० ॥ मया विस्रष्टानि पयांसि नूनं विशोषयत्येष मयूखजालैः। इतीव गर्भाश्रितदीर्घरोषा कादम्बिनी चण्डरुचं रुरोध ॥ २१ ॥ लोकस्य संतापनिरासजन्यां संपद्यते कीर्तिमसौ मदीयाम् । इतीव रोषेण सुधाकरस्य ज्योत्स्नां समग्रामपिवत्पयोदः ॥ २२ ॥ यस्यां न सूर्यों न च चन्द्रतारं विभाति यत्रास्ति न कोऽपि भेदः। तां प्राप सिद्धिं पवमानयोगादम्भोदसंघः स्तिमितो वभूव ॥ २३ ॥ जम्बूवने पक्रफलापदेशाद्रोलम्बदम्भान्नवमालतीषु । रुद्धे घनैवैरिणि तिग्मभानौ स्वैरं तमः प्रादुरभृद्दिनेऽपि ॥ २४ ॥ विनातपत्रं पदवी न सेव्या दिनेषु संनद्धवलाहकेषु । इतीव नृत्यावसरे मयूराः कलापचकं व्यथुरातपत्रम् ॥ २५ ॥

१. शकधनुषः.

मुदं प्रपन्नेषु विषादवन्तः केकाविलासैर्भुखरेषु मूकाः। लास्यैर्विलोलेपु जडत्वभाजः पान्था वभूवुः शिखिनां गणेषु ॥ २६ ॥ समीरयोगात्परिघष्टितस्य घनाम्बुराशेरिव फेनलेखा । नभस्तले कामपि कान्तिमापुरावद्धमालाः परितो वलाकाः ॥ २० ॥ प्रचण्डभानोः किरणान्सुतीक्ष्णानन्तर्भृशं तापयतः पयोदः । निजोदराम्भःपरिशोषशङ्की सौदामिनीपुञ्जमिषाद्ववाम ॥ २८॥ मया विना नैष घनश्चकास्ति विलोक्य मां ताम्यति नैषधश्च । इतीव विद्युत्परिचिन्तयन्ती मुहुश्चकासे च तिरोदधे च ॥ २९ ॥ कोषांर्जनं नीपमहीरुहाणामसुव्ययं चैव वियोगभाजाम्। विद्युष्ठतालास्यविलासरङ्गं पयोदसङ्गः सममेव चके ॥ ३० ॥ भमीं च भीमस्य गृहेषु खिन्नां भार्ङ्गासरेर्वेदमनि नैषधं च । मुहुर्मुहुर्द्र्षृमिवाततान सौदामिनी व्योम्नि गतागतानि ॥ ३१ ॥ आसारसेकेन शमं प्रपेदे क्षोणीभृतामङ्कगतो द्वाझिः । नलस्य भैम्याश्च जगाम वृद्धिं वियोगजन्मा हृदि मन्मथायिः ॥ ३२ ॥ कृतापराधेप्वपि वह्नमेषु रोषं वधूनामपसारयन्तः । विश्रान्तिमीयुर्ने मुह्तीमात्रं कुञ्जेषु दात्यूहसमूहकूजाः ॥ ३३ ॥ घनाम्बुवर्धेरभिषिच्यमाना पौरस्त्यवातेन च वीज्यमाना । रोमाञ्चमुचैः प्रथयांवभ्व तृणाङ्करोन्मेषमिषेण मृमिः ॥ ३४ ॥ अथोपपन्नप्रणयेषु दैवाहृरं प्रयातेषु सितच्छदेषु । शोकातिभारादिव पद्मिनीभिर्नवाम्बुपूरे सरसां न्यमिज ॥ ३५॥ मानग्रहे वृद्धिमुपागतेऽपि सरित्पतिं वेगवरोन याताः । वध्विरुद्धं सरितश्चरित्रं तेनैव नूनं प्रथयांवभूवुः ॥ ३६ ॥ आस्कन्धमयाः सिललेषु वृक्षाः कृतार्तनादाः खगकूजितेन । शाखाकरैर्वायुवशाद्विलोलैर्मिथः समुद्धर्तुमिवाह्वयन्ति ॥ ३० ॥ विभिद्य सेतूनभितः स्थलानि समश्रुवानेषु सरिज्जलेषु । निगूढपादाः पृथिवीरुहोऽपि तदा वभूवुः प्रवमानकल्पाः ॥ ३८ ॥

१. कुझलसंपादनम्.

मया कृतं निर्गमनं मदीयैरम्भोभरैर्निर्वस्रधं व्यधायि । इतीव दर्षं प्रथयन्पयोदः प्रतिक्षणं तारतरं जगर्ज ॥ ३९ ॥ इत्यं कमादम्बुधरागमश्रीर्यथा यथा यौवैनमाससाद । तथा तथा दुर्विषहा वभूवः शोकोर्मयो भीमतनूभवायाः ॥ ४० ॥ समृद्धकामापि पुरी विदर्भा शोकेन भैम्याः समवाप खेदम् । अप्येकवीरुत्प्रभवः कृशातुः कृत्स्नां दहत्येव वनीं निदाघे ॥ ४१ ॥ ततः समुत्कर्षवतीर्विलोक्य वर्षाः कलायेप्ववसन्विहंगाः । भीमस्य चारास्त तदापि चेरुजीमातरं मार्गियतं नियुक्ताः ॥ ४२ ॥ नलं विना यानि न वेद कश्चिद्रहस्यसंकेतपदानि भैम्याः। उदैरयंस्तानि परिस्फटार्थं गोष्टीप गोष्टीप गृहे गृहे ते ॥ ४३ ॥ वनेप शैलेष सरित्तटेष खलेष्वन्येष परेष राज्ञाम । निरूपयन्तोऽप्यनिशं प्रयताव्यालोकयन्कापि न नैपधं ते ॥ ४४ ॥ निवृत्य मेजुर्नगरीं विदर्भा नलस्य वृत्तान्तमैविन्दमानाः । भीमस्य दूताः स्मृतिमागतेन शोकेन भैम्याः प्रतिरुध्यमानाः ॥ ४५ ॥ अथेङ्गिताभ्यहनलञ्घवर्णः कश्चिचरः प्राप्य पुरीमयोध्याम् । नलं समासाद्य रहस्यँवादीदमूनि संकेतपदानि भैम्याः ॥ ४६ ॥ नभरतले संचरता यथेच्छं विहंगडिम्भेन विलोक्यमानः । एकाकिनीं काननसीम्नि मुग्धामनागसं मुञ्जति कः सुचेताः ॥ ४७ ॥ दया च लजा च मतिश्च नूनं सर्वाश्रयोऽयं परिचारवर्गः । जनः कुलीनोऽप्यनया विहीनर्स्ताभिः प्रकामं परिहीयते यत् ॥ ४८ ॥ मनांसि पुंसां परिणामवद्भिस्त्रल्यानि किंपाकफलैभवन्ति । अन्तः प्रकृत्या विरसान्यमूनि बहिर्विहिर्ये प्रथयन्ति रागम् ॥ ४९ ॥ इत्थं वचो द्तमुखानिशम्य प्रागेव संस्मृत्य विचेष्टितं खम्। निगृह्य वाष्पप्रसरं कथंचिदिदं बभाषे निषधाधिनाथः ॥ ५० ॥ प्रतिक्षणं तापयता शरीरं शोकानलेन खयमर्जितेन । विल्लप्तसंज्ञं कितवं विनान्यः प्राणेश्वरीं मुञ्जति कानने कः ॥ ५१ ॥

१. प्रौढिम्. २. अलभमानाः. ३. अचीकथत्. ४. दयादिभिः.

नृतं रथाङ्गो विगमे रजन्याः श्रेयः समासंश्रितमश्रुवाते ।
न जीवितं तो परिमुञ्चतश्चेदसद्धमासाद्य वियोगखेदम् ॥ ५२ ॥
श्रत्वा वचः कैतववाहुकस्य पुरीं विदर्भी सहसा स मेजे ।
विदर्भजायाः सविधे च सर्वं शशंस राज्ञा विहिताभ्यनुज्ञः ॥ ५३ ॥
सा वाहुकेनोदितमाकलय्य चरोपनीतं किमपि पहृष्य ।
निशम्य तस्याकृतिवैपरीत्यं भूयोऽपि शोकाम्बुनिधौ ममज्ज ॥ ५४ ॥
अत्रान्तरे निषधमर्तुरवेक्षणाय क्षोणीतल्ञं ततइतः सुचिरं विगाह्य ।
स्तोऽस्य कश्चन पथि श्रमनोदनार्थमिक्ष्वाकुवंशतिलकस्य पुरं प्रपेदे ॥ ५५ ॥
आसन्नसंगतिमहोत्सवशंसनाय विश्रव्धदूतमिव तं प्रहितं खलक्ष्म्या ।
पश्यन्तपि प्रथयति सा निजं न रूपं रुद्धः फणीन्द्रवचसा निषधाधिनाथः ॥५६॥
आकारमेदिपिहितेऽपि नलेऽन्तिकस्थे स्तस्य चित्तममजत्कमपि प्रमोदम् ।
पूर्वादिश्वज्ञजुषि वारिधरावृतेऽपि धर्मद्युतौ सरसिजं स्मितमातनोति ॥ ५० ॥
तं शुद्धभावमधिगत्य नलः स चैनं लोकोत्तरेर्गुणगणैरमिनन्दनीयम् ।
सौहार्दवन्धमतिमात्रमुपेयवांसौ तावश्चिनाविव सदा सहितावभूताम् ॥ ५८ ॥

ज्योत्स्वासारैः स्वपयति जगद्यामिनीजीवितेशे

मन्दं मन्दं वहति कुसुमामोदिमित्रे समीरे ।

सारं सारं वनभवि तथा विक्कवां प्रेयसीं सां

सायं सायं व्यतनुत नल्रस्यक्तधेर्यः प्रलापम् ॥ ५९ ॥

वैरिण्यः क्षणदाः शशाङ्किरणैर्ममिच्छिदो वासराः

सोराम्मोरुहसौरमैर्वनभुवः सप्तच्छदैर्दुस्तराः ।

कासाराः कल्रहंसकेलिरसितैमींनैश्च कूलंकणा

जीवातुस्तव जीवितेश्चरि मया कुत्रापि न प्रेक्ष्यते ॥ ६० ॥

तिर्यञ्चोऽपि सितच्छदाः कमलिनीं संभावयन्त्यागताः

संत्यज्यापि धनाधिनाथदियतं ते मानसाख्यं सरः ।

तां बा्लामनुयायिनीं प्रियतमामेकािकनीं कानने

श्राम्यन्तीमपहाय जीवित शठः कस्मादयं नेषधः ॥ ६१ ॥

सैवेयं शरदम्बवाहिविषमा निस्तन्द्रचन्दद्युतिः

प्रालेयाम्बुल्याभिषेकिशिशिरः सोऽयं निषिद्धािनलः ।

७ सह०

एतत्तन्मधुपत्रजैरनुस्तं शेफालिकासौरभं सोऽयं निष्करुणो नलः शशिमुखी सा केवलं नेक्षते ॥ ६२ ॥

साऽय निष्करुणा नलः शाशमुखा सा कवल नक्षत ॥ ६९ ॥ इत्थं वाचमुदीर्य भीमतनयाविश्लेषखिन्नं वपुः

पर्यक्के परिवर्तनव्यतिकरैनिनिद्रमायासयन् ।

आपृष्टः प्रथितादरेण सुहृदा सूतेन तेनैकदा

तं दाक्षिण्यवशादुवाच रहिस व्याजोत्तरं वाहुकः ॥ ६३ ॥

देवरूयम्वकमौलिलञ्धवसतिर्यद्गोत्रवृद्धो विधुः

केलासाधिपतेस्तुलामुपययौ यः प्राज्यया संपदा ।

देवेन्द्रेऽपि निरादरा वृणुत यं वैदर्भराजात्मजा

सोऽयं ते श्रतिगोचरीकृतचरः कचिन्नृपो नैषधः ॥ ६४ ॥

अविनयपथे सक्तस्त्यक्तः कथंचिद्यं श्रिया

सह दियतया आम्यन्विन्ध्याटवीषु मयेक्षितः ।

तदनुं विधुरस्यास्य प्राणेश्वरीविरहामिना

प्रलिपतिमिदं सारं सारं विधीदित मे मनः ॥ ६५ ॥

अथ तस्य वाक्यपवनोद्गतार्चिषा चिरसंचितेन निजशोकविह्नना । परिदद्यमानहृदयो मुहुर्मुहुः श्वसितं विमुच्य निजगाद सारथिः ॥ ६६ ॥

धन्योऽसि बाहुक विनैव परिश्रमेण यन्नैपधं नयनगोचरतामनैषीः।

नैनं व्यक्ठोकयमहं पुनरल्पभाग्यात्क्रत्स्नां समुद्रवसनामपि गाहमानः ॥ ६७॥

वैदर्भी तु वने अमन्त्यजगरस्यास्यं प्रविष्टा ततः

क्रच्छ्रात्रिर्गमिता विधेः करुणया नीता निकेतं पितुः।

भृयो नैषधसंगमाय मुनिना केनापि दत्ते वरे

विश्रम्भात्तरसा न मुञ्चति शुचा क्लिप्टामिप खां तनूस् ॥ ६८ ॥

हस्तन्यस्तकपोलपालि विगलद्वाप्पाम्बुधौतस्तनं

निःश्वासोष्मनिपीडिताधरपुटं व्यावूर्णितार्थेक्षणम् ।

ध्यायन्त्याश्च्युतचापलेन मनसा नक्तंदिवं नैषधं

वैदर्भ्याः कवलीकरोति बलवानङ्गानि शोकानलः ॥ ६९॥

बाष्पाम्भस्तिटिनीरयेष्वनुदिनं गण्डस्थले मज्जतः

पक्ष्मोन्मेषनिमेषयोरपि दशोवी लास्यमभ्यस्यतः ।

बाह्र बालमृणालतन्तुतुलनामादातुमाकाङ्क्षतः संतापश्चिसितानिकौ तु स्रुतनोर्निम्लीनिमन्बिच्छतः ॥ ७० ॥ वारं वारं निषधनृपतेश्चिन्तयोज्जृम्भमाणै-रुष्णोन्मेषैः प्रसमरतटे तत्क्षणं क्षीयमाणः । प्रत्यासन्नेरिप सहचरीमण्डलैनीपलक्ष्यः

सारङ्गाक्ष्याः श्रवणपुलिने निष्पतन्वाष्पपूरः ॥ ७१ ॥ मुकुलितनयनापि पेक्षते वैरसेनिं सुरभिमपि निदाघं श्वासमाविष्करोति । कथयति हृदि खेदं मौनमभ्याश्रयन्ती कुवल्यनयनायाश्चेष्टितं चित्रमास्ते ॥७२॥

प्राप्तां दैववशाद्विदर्भनगरीं तत्रापि शोकामिना
भैमीं जीवितसंशयं गतवतीं निश्चित्य स्तोक्तिमिः ।
आनन्दाङ्करमिमं कल्यता तीत्रं च खेदोच्चयं
वाष्पाम्भःपिहितेक्षणेन गमिता सा वाहुकेन क्षपा ॥ ७३ ॥
भार्क्षासुरिस्तदनु वन्दिजनोदिताभिभींगावलीभिरपसारितशेषनिदः ।
प्रातस्तनेषु विधिषु त्वरमाणचेताः शय्यानिकेतनमपास्य वहिर्जगाम ॥ ७४ ॥
इति श्रीसांधिविग्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सहदयानन्दे महाकाव्ये
नलचिते दमयनतीवृत्तान्तलाभो नाम चतुर्दशः सर्गः ।

#### पद्यदशः सर्गः।

ततः समाह्रय स वाहुकं नृपः सदः समासाय समेत्य मित्रिभिः ।
पृथवपृथ्यवर्णविशेषचारिणां गिरश्चराणां स्मृतिगोचरेऽकरोत् ॥ १ ॥
अरात्युदासीनसपक्षताजुषां दिने दिने यद्यवसायवेदनम् ।
जिगीषतां दोर्वरुशालिनामपि क्षितिश्वराणां प्रथमो ह्ययं नयः ॥ २ ॥
ततश्चरः कश्चन कुण्डिनाह्वयात्पुरादुपेतः क्षितिपं प्रणम्य तम् ।
निजाश्चरान्तेन समावृताननः कृताञ्जलिर्वाचमुदैरयद्रहः ॥ ३ ॥
श्चतं त्वया नाथ यथागतः पुरात्पुरा वनं कापि नलो न लक्षितः ।
अमुष्य पत्नी तु विदर्भनन्दिनी यद्यच्छया प्राप पितुर्निकेतनम् ॥ ४ ॥

१. खवसनाचलेन.

मुहर्मुहर्दः सहतामुपेयुषा चिराय शोकेन हता तपस्विनी । भवान्तरेऽपि वियदर्शनाशया जुंह्रपतीयं ज्वलने निजं वपुः ॥ ५ ॥ तपिसना केनचिद्धितं वरं प्रतीक्ष्य निन्ये दिवसान्यम्न्यपि । परेद्यरेषा गमयिष्यति ध्रवं निजां तनूमिन्धनतां हविर्भुजः ॥ ६ ॥ स्रुतां निजां निश्चिततीत्रसाहसां विलोक्य भीमः सह पौरवन्ध्रभिः । निमज्ज्य शोकाम्बनिधौ सदस्तरे तरीं विधातं न किमप्यवेक्षते ॥ ७ ॥ प्रमो पुरस्ते विनिवेदितं मया श्रुतं विदर्भाधिपतेर्गृहेषु यत् । अनन्तरं युत्त विधेयमीक्षसे प्रमाणतां तत्र मनस्तवाईति ॥ ८ ॥ निवेद्य वृत्तान्तमिमं चरे गते नरेश्वरः प्रेक्ष्य मुखानि मन्निणाम् । पुरं प्रयास्यन्नचिरेण कुण्डिनं निजासनार्धस्थितमाह बाहुकम् ॥ ९ ॥ सतां विपत्तीरसतां च संपदः समीक्ष्य को नाम भृशं न द्यते । विशेषतः सत्यपि राजमण्डले विदर्भराजस्त्वमिहापरः सहत् ॥ १०॥ इतस्त गव्यतिशतद्वयं परं यियासरेकेन दिनेन क्रिंडनम् । अजातपक्षेण खमुत्पतिष्यता शकुन्तशावेन गतोऽसि तुरुयताम् ॥ ११ ॥ तदद्य शोकेन विमृढचेतसं विलोकितुं तं सुहृदं समुत्सहे । तदेव सौहार्दमकृत्रिमं विदर्न विकियां यद्विपदि प्रपचते ॥ १२ ॥ रथिस्थतं नेतुमिदं तु मां पुरं दिनेन दाक्ष्यं यदि लक्ष्यते तव। ऋतेऽरुणं कोऽन्वहमंग्रमालिनं सुमेरुमावर्तयितं प्रगल्भते ॥ १३ ॥ कलास लोकोत्तरकौशलो भवान्भवादशोऽन्योऽस्ति न कोऽपि सारथिः। न दब्करं कर्म किमप्यभूत्तव त्वया सनाथः खल्ल कोसलाधिपः ॥ १४ ॥ इति व्रवाणस्य नृपस्य मन्निणः समाहरंस्ते तुरगैर्युतं रथम् । व्यतर्कयद्यानवलोक्य बाहुकः पुरीं विदर्भा पुरतः स्थितामिव ॥ १५ ॥ स बाहकेनोपगृहीतरिमभिस्तुरंगमै रूढधुरं रथं स्थितः । परोधसा संभृतमङ्गलिक्यः पुरीं विदर्भामतिसत्वरं ययौ ॥ १६ ॥ तथा प्रणांत्राः पथि बाहुकेन ते रयातिरेकं तुरगाः प्रपेदिरे । यथा तदीया अपि नेत्ररस्यः पुरः प्रसर्तुं प्रभुतां न लेभिरे ॥ १७ ॥

<sup>.</sup> १. होतुमिच्छति.

स बाहुकं स्यन्दनवाहने तथा विलोक्य लोकोत्तरपौरुषं नृपः। तमक्षलीलाहृदयं व्यचिन्तयत्ततः प्रपेदेऽश्वरयस्य वेदिताम् ॥ १८ ॥ ततोऽक्षलीलाहृदयं परीक्षितुं यदेव चक्रे पथि निश्चयं नलः। किलक्तदैवास्य विहाय विग्रहं कृताञ्जिकिवीचिममामुदैरयत् ॥ १९ ॥ सुखोचितौ शोकमहार्णवे चिरं न्यमज्जयत्तां च विदर्भजां च यः। महीपते पापकृतां पुरःसरं सुराधमं मां निगृहाण तं कलिम् ॥ २०॥ इति बुवाणं करुणानिधिनेलः कलिं समाश्वासयदुक्तिवैभवैः। वरैरभीष्टैः प्रतिनन्द्य तं च स प्रसन्नचेतास्त्रिदशालयं ययौ ॥ २१ ॥ नलस्त्वयोध्यापतिना समं रथं मुहूर्तविश्रान्तह्यं समाश्रितः । विद्रभंजालोचनमङ्गलोद्यं समर्थसंपन्नमिव दुतं ययौ ॥ २२ ॥ विरुङ्कयन्वर्स यथा यथा तदा पदे पदे सातिशयं रयं श्रितः । तथा तथौत्सुक्यवशादमन्यत प्रकामदूरं नगरं स कुण्डिनम् ॥ २३ ॥ अथास्तशैलोद्रभाजि भास्करे सवाहुकस्तामविशत्पुरीं नृपः । दमस्रयुः शोकतरङ्गिणीरयं प्रकाशयन्तीं जनलोचनाम्युभिः ॥ २४ ॥ विद्रभराजस्तु शुचापि विक्कवस्तमर्चयामास गृह।नुपागतम् । सतां सपर्यासु परिक्षतादरं न जातु जायेत महात्मनां मनः ॥ २५ ॥ ध्वनिर्यदा वाहुकवाह्यवाजिनो रथस्य भैम्याः श्रुतिगोचरं ययौ । तदैव तं प्रत्यभिजानती चिरादंभून्नलोपागमशिक्कनी च सा ॥ २६ ॥ ततः कथंचिद्धतधैर्यवन्धना निवार्य वाष्पाम्बुतरङ्गिणीरयम् । सुखे च दुःखे च निजे निरन्तरां रहः सखीमित्थमुवाच भीमजा ॥ २७ ॥ अनुक्षणं केशिनि दक्षिणेतरं यथेक्षणं स्पन्दितमातनोत्यथः। अतीत्य शोकामिरयं दुरत्ययं तथा मनो मे किमपि प्रसीदति ॥ २८ ॥ तथाभिशङ्के फलबन्धनोन्मुखं मुनेः प्रसादं करुणाईचेतसः । विमृश्य भाग्यं तु मदीयमीदशं हियं सुभाविष्वपि हन्त संश्रये ॥ २९ ॥ तथापि मन्ये नलमत्र सारथिं रथे ध्वनिर्यस्य मृशं विजृम्भते । मरीचिजालेऽपि निदाघदीधितेर्विशङ्कते वारि मरुखलीमृगी ॥ ३० ॥ तदाशु केशिन्युपगम्य सार्थिः क एष कस्येत्यवधार्यतां रहः। इदं वयस्ये हतजीवितं मम त्वदुक्तवार्तार्थविवेचनाविध ॥ ३१ ॥

विनिश्चयार्थं निषधेशितुस्ततः शशंस तस्ये पृथिवीन्द्रनन्दिनी । अनन्यसामान्यममुप्य कौशलं कलासु वृत्तं च वने यदप्यभूत् ॥ ३२ ॥ निशम्य संकेतगिरं दमस्तयुर्नितान्ततीत्रं सुविचिन्त्य साहसम् । अनुद्रवन्ती रथघोषमायतं ददर्श सा कैतववाहुकं नलम् ॥ ३३ ॥ तथा तमाकारविकारशालिनं विलोकयन्त्याः कुशलं कलास च। सरिज्जलावर्तवशंवदेव नौर्मतिस्तदास्याः सपदि अमं ययौ ॥ ३४ ॥ ततोऽभ्युपायैर्विविधैः परीक्षितं नलं विनिश्चेतुमल्ब्धवर्णया । निशम्य सख्याभिहितं रहोगतां विदर्भजा तां पुनरित्थमब्रवीत् ॥ ३५ ॥ अहो विधातुः प्रतिकूलवर्तिता मिय प्रशानित भजते न जात्वपि । यदेष भूयः प्रियसंगमाय मां दुराशया योजयितं समीहते ॥ ३६ ॥ मलीमसेयं दुरितैः क भीमजा क चैष लोकैकललाम नैषधः। न रुक्ष्यते संगतिरेतयोः पुनः कुहूनिशाशीतमयूखयोरिव ॥ ३० ॥ क़तोऽपि हेतोः कृतरूपवैकृतः कथंचन स्याद्यदि नैषघोऽप्ययम् । कृपापराधीनतयापि मा ध्रुवं तदा चितामेविनवारियप्यति ॥ ३८॥ अदक्षिणत्वं मयि संश्रितं यथा तथाप्यदः साहसमेव मे हितम् । प्रियेषु सौभाग्यसमुन्नतिच्युतिः कुलाङ्गनानामपरा परास्ता ॥ ३९ ॥ तद्य शोकामिरयः सुदुःसहश्चितामिनापि प्रशमं प्रयातु मे । अतीतमन्ने।षिवीर्यमूर्जितं विषं विषेणैव हि शान्तिमृच्छति ॥ ४० ॥ अलं विलम्बेन निशावसीयते हुताशनं दीपय दीपयेन्धनैः। नलोपलाभाय भवान्तरेऽपि मे भवन्तु भृत्याः सिख तस्य हेत्यः ॥ ४१ ॥ सिख त्वमम्बा नृपतिः परोऽपि यः समीहितं मे प्रतिहन्तुमीहते । स केवलं द्रक्ष्यति पञ्चतां मम प्रपत्स्यते नेप्सितसिद्धिमात्मनः ॥ ४२ ॥ तथेति तस्या वचनं दमखयुर्विकृष्य तामप्यनिवार्यसाहसाम् । सबाहुके परयति पौरमण्डले हुताशनं दीपयति सा केशिनी ॥ ४३ ॥ कृतपयलोऽपि विदर्भम्पतिः सुतां निषेद्धं न शशाक निश्चयात् । परास्तानैषधविप्रयोगयोर्द्वितीयमेषा हि विवेद दुःसहम् ॥ ४४ ॥

१. ज्वालाः.

विलोलधम्मिल्लमपास्तभूषणं विल्लप्तमुक्ताविल लोचनाम्बुभिः। शुचोऽतिभारेण निपातिताः क्षितौ विमुक्तकण्ठं रुरुदुः पुराङ्गनाः ॥ ४५ ॥ अनारतं निर्गलदम्बुविन्दुभिविंलोचने स्वर्पितमञ्जनाहते । तथाविधां वीक्ष्य दशां दमस्त्रसुर्वभू बुरन्यः सुदृशो विचेतसः ॥ ४६ ॥ ततः प्रणम्यामिमुद्ञितार्चिषं प्रदक्षिणं कर्तुमियं प्रचक्रमे । अतीत्य हाहेति रवं पुराकसामिदं वचः प्रादुरभूच नाकिनाम् ॥ ४० ॥ अलं नलप्रेयसि साहसेन ते सुदुष्करेणाशुविनाशकारिणा। अनन्तरेऽसिन्क्षण एव ते प्रियः प्रहीणशोकां भवतीं करिष्यति ॥ ४८ ॥ उदेण्यता नैषधतिग्मतेजसा विपन्मयी सा रजनी निराकृता। विज्मिता मोदभरं चिराय ते विकासमभ्येतु मनःसरोरुहम् ॥ ४९ ॥ पुरः पुरंधीकथनेन कीर्त्यतां प्रपन्नया सैश्वरितैरनाविछैः। दिने दिने भीमजयाभिनन्दितश्चिराचिरं नैषध शाधि मेदिनीम् ॥ ५० ॥ त्वया सुधादीधितिवंशकेतन क्षितिं सनाथामभिवीक्ष्य निर्वृताम् । द्विजाः पुनर्निप्प्रतिवन्धभीतयो मसैर्वितन्वन्तु मुदं दिवौकसाम् ॥ ५१ ॥ इदं निशम्य त्रिदशैरुदीरितं क्षणं वसूव स्तिमितेव भीमजा । पिनद्धनागेन्द्रनिवेदिताम्बरः खरूपतः प्रादुरभूच नैषधः ॥ ५२ ॥ ततः प्रमोदोत्तरलैः सुरैः कृते प्रसूनवर्षे नभसः पतत्यधः । विजृम्भमाणो दिवि दुन्दुभिध्वनिर्नवाम्बुवाहस्तनितैस्तुलां ययौ ॥ ५३ ॥ उपेयुषोर्लीचनगोचरं चिरात्प्रमोदजा वाष्पतरङ्गिणी तयोः । प्रष्टुद्धमन्तर्निरवासयद्भुतं परस्परावीक्षणशोकपावकम् ॥ ५४ ॥ ततो निदाघष्ठवितेव मेदिनी नवाम्बुवाहैविहितामिषेचना । प्रशान्तसंतापभरा सुमध्यमा प्रमोदजालं विद्धे विद्र्भजा ॥ ५५ ॥ अथ कथमपि दैवात्तीर्णदुःखार्णवं तं पुनरिप दमयन्त्या संगतं वैरसेनिम् । शशिनमिव समेतं ज्योत्खया राहुमुक्तं चिरतरमपि पश्यन्त्राप तृप्तिं न लोकः ५६ तद्नु भुजगद्धं वाहुकत्वं विहाय प्रकटितनिजरूपं नैषधं प्रेक्ष्य हृष्टः। द्रुततरमृतुपर्णस्तत्र सस्यं ययाचे सहिवहरणकाङ्की सोऽपि तं प्रत्यनन्दत्॥५०॥ वैदर्भराजसुतया सह वैरसेनिस्तत्रापि कान्यपि दिनानि मुदाध्युवास । मौलैः क्रमादुपगतैः सचिवैः स्वकीयैः संख्यायमानसरणिर्निषधान्प्रपेदे ॥५८॥

> मण्डलं निखिलमन्वरञ्जयत्तापसंपदमुदाच्छिनद्भवः । नैषधेन्दुरुदयन्विकस्वरं पुंष्करं तु सपदि न्यमीलयत् ॥ ५९ ॥

इत्थं निस्तीर्थ कृत्स्वां विपदमुपगतं स्वां पुरं वैरसेनिं सार्ध वृद्धेरमात्येः प्रणतपदयुगं हीमता पुष्करेण । निष्प्रत्यूहं प्रजानां मुदमुदयवतीमन्वहं निर्मिमाणं भैमीं सान्द्रानुरागोत्तरिकतहृद्यां राजलक्ष्मीं च मेजे ॥ ६० ॥

रुक्ष्मीर्यावदरुंकरोति हृदयं विष्णोर्नृसिंहाकृते-यावद्विष्णुपदी च धूर्जिटिजटाजूटान्तरे कीडती ।

कृष्णानन्दकवेः किपञ्जलकुरुक्षीरोदशीतद्यते-स्तावत्काव्यमिदं तनोतु कृतिनामन्तः प्रमोदोदयम् ॥ ६१ ॥

इति श्रीसांधिविग्रहिकमहापात्रश्रीकृष्णानन्दकृतौ सह्दयानन्दे महाकाव्ये नलचरिते निषधेन्द्रद्वितीयसाम्राज्यलाभो नाम पञ्चदशः सर्गः ।

### समाप्तोऽयं ग्रन्थः।



SRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI,

१. खश्रातरम्; (पक्षे) कमलम्.

Aco No. 1263



### विकेयसंस्कृतपुस्तकानि

## श्रीलोगाक्षिभास्करप्रणीतः अर्थसंग्रहः ।

श्रीमत्परमहंसरामेश्वरशिवयोगिभिश्चप्रणीत-भीमांसार्थसंग्रहकौसुदीव्याख्यासहितः । मूल्यं १४ आणकाः, मार्गव्ययः २ आणकौ।

# शासदीपिका।

सोमनाथप्रणीतमयूखमालिकाच्याख्यासंवलिता।
प्रयधिकरणविभक्तजैमिनीयन्यायमालायुता।
असाः प्रथमस्तर्कपादश्च रामकृष्णप्रणीतयुक्तिस्रोहप्रपूरणी—
सिद्धान्तचिन्द्रकाच्याख्यायुतः खोपज्ञसिद्धान्तचिन्द्रकागूढार्थविवरणसिहतश्च।
मृद्यं ८। रू., मार्ग०१ रू.

# मीमांसान्यायत्रकाराः।

( आपदेवी )। मूर्व्य १० आणकाः, मार्गव्ययः २ आणकौ।

# मीमांसाशास्त्रसारः।

निवीतान्तमीमांसासिद्धान्ततत्त्वार्थप्रकादाः । मूल्यं १ कप्यकः, मार्गव्ययः ४ आणकाः।

पाण्डुरङ्ग जावजी, निर्णयसागरमुद्रणाख्याधिपतिः.